माणिकचन्द-दिगम्बर-जैनम्रन्थमालायाः षड्डिंशतितमो मन्धः।



# श्रीमद्राजमहाविरचिता स्टार्सिहिता।

साहित्यरत्न पण्डित दरबारीलाल न्यायतीर्थेण सम्पादिता संशोधिता च ।

> प्रकाशिका— श्रीमाणिकचन्द-दिगम्बर-जैन— ग्रन्थमाला-समितिः ।

कार्तिक, वीर निर्वाण सं० २४५४।

वि० सं० १९८४.

प्रथमावृत्तिः ]

[ मूल्यमाणकाष्टकम्

प्रकाशक

नाथुराम प्रेमी, मन्त्री,-श्रीमाणिकचन्द-दिगम्बर-जैनम्रन्थमालासमिति, हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई।



मुद्रक विनायक बाळकृष्ण परांजपे, नेटिव ओपिनियन प्रेस, आंग्रेवाडी, गिरगांव-बम्बई ।



## ग्रन्थकर्त्ताका पारचय।

इस ग्रन्थके रचयिताके विषयमें इस ग्रन्थसे और इसकी प्रशस्तिसे बहुत कुछ परिचय मिल जाता है।

अनुमान है कि पंचाध्यायी भी इन्हींकी बनाई हुई है। इसके विषयमें प्रसिद्ध साहित्यसेवी पं॰ जुगलिकशोरजी मुख्तारने एक लेख 'वीर' नामक पत्रके वर्ष ३ अंक १२-१३ में प्रकाशित कराया है, उसको हम यहाँ उष्पृत कर देना आवश्यक समझते हैं।

### "कवि राजमञ्ज और पंचाध्यायी।

जैन प्रन्थोंमें 'पञ्चाध्यायी ' नामका एक प्रसिद्ध प्रान्थ है । यह महत्त्वपूर्ण प्रन्थ, आजसे २० वर्ष पहले प्रायः अप्रसिद्ध था-कोल्हापुर, अजमेर आदिके कुछ थोड़ेसे ही भंडारोंमें पाया जाता था और बहुत ही कम विद्वान इससे परिचित थे। शक संवत् १८२८ (वि० सं० १९६३) में गांधी नाथारंगजीने इसे कोल्हापुरके 'जैनेन्द्र मुद्रणालय में छपाकर प्रकाशित किया; तभीसे यह प्रन्थ विद्वानोंके विशेष परिचयमें आया, विद्वद्वर्य पं०गोपालदासजीने इसे अपने शिष्योंको पढ़ाया, पं०मक्सनलाल-जीने इसपर भाषाटीका लिसी, और इस तरह पर समाजमें इसका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ा । अपने नाम परसे-प्रन्थके आदिमें मङ्गलपद्यमें प्रयुक्त हुए 'पंचाध्यायावयवं ' इस विशेषण पद परसेभी-यह प्रन्थ पांच अध्यायोंका समुद्राय जान पढ़ता है । परन्तु इसवक्त जितना उपलब्ध है उसे अधिकसे अधिक डेढ़ अध्यायके करीब कह सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि वह एक अध्याय भी पूरा न हो। क्योंकि प्रन्थमें अध्यायविभागको लिये हुए कोई सन्धि नहीं है और न पांचों अध्यायोंके नामोंको ही कहीं पर सूचित किया है। शुक्तमें 'द्रव्यसामान्यिनक्षणण '

नामका एक प्रकरण प्रायः ७७० श्लोकोंमें समाप्त किया गया है, उसे यदि एक अध्याय माना जाय तो यह प्रन्थ डेढ अध्यायके करीब है और यदि अध्यायका एक अंश ( प्रकरण ) माना जाय तो इसे एक अध्यायसे भी कम समझना चाहिये । बहुत करके वह प्रकरण अध्यायका एक अंश ही जान पड़ता है, दुसरा-द्रव्यनिशेषनिरूपण नामका-अंश उसके आंगे प्रारम्भ किया गया है जो, ११४५ श्लोकोंके करीब होनेपर भी. अधूरा है । परन्तु वह आग्र प्रकरण एक अंश हो या पूरा अध्याय हो-कुछ भी सही-इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृत ग्रन्थ अधूरा है-उसमें पांच अध्याय नहीं हैं-और इसका कारण ग्रन्थकारका उसे पूरा न कर सकना ही जान पड़ता है । मालूम होता है ग्रन्थकार महोदय इसे लिखते हुए अकालमें ही कालके गालमें चले गये हैं और इसीसे यह ग्रंथ अपनी वर्तमान स्थितिमें पाया जाता है-उसपर ग्रन्थकारका नाम तक भी उपलब्ध नहीं होता। अस्तुः, जबसे यह प्रन्थ प्रकट हुआ है तबसे जनता इस बातके जाननेके लिये बराबर उत्कंठित है कि यह ग्रन्थ कौनसे आचार्य अथवा विद्वानका बनाया हुआ है और कब बना है। परन्तु विद्वान लोग अभीतक इस विषयका कोई ठीक निर्णय नहीं कर सके और इसलिये जनता बराबर अँधेरेमें ही चली जाती है। ग्रन्थकी प्रौढता, युक्तिवादिता और विषय-प्रतिपादन-कुश्लताको देखते हुए, कुछ विद्वानों-का इस विषयमें ऐसा खयाल रहा है कि यह प्रन्थ शायद पुरुषार्थ-सिद्धशुपायादि ग्रन्थोंके कर्त्ता श्रीअमृतचन्द्राचम्यीका बनाया हुआ हो । पं॰ मक्खनठाठजी शास्त्रीने तो इसपर अपना पूरा विश्वास ही प्रकट कर दिया और पंचाध्यायी-भाषाटीका-की अपनी भूमिकामें लिख दिया कि "पंचाध्यायीके कर्ता अनेकान्तप्रधानी आचार्यवर्य अमृतचन्द्र सूरि ही हैं।" परन्तु वास्तवमें बात ऐसी नहीं है, और न अमृतचन्द्राचार्यको इस प्रन्थका कर्ता माननेके लिये कोई युक्तियुक्त अथवा समर्थ कारण ही प्रतीत होता है । यह ग्रन्थ अमृतचन्द्राचार्यसे बहुत पीछेका-शताब्दियों बादका-बना हुआ है और इसके कर्ता, लोज करनेपर, 'कवि राजमछ ? माठूम हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़े प्रतिभाशाली विद्वान थे और जिनके बनाये हुए 'अध्यात्मकमलमार्तण्ड 'तथा 'ठाटी संहिता' (श्रावकाचार) नामके दो उत्तम ग्रन्थ और भी उपलब्ध होते हैं। आज इसी विषयको स्पष्ट करने और अपनी सोजको पाठकोंके सामने रखनेका प्रयत्न किया जाता है:—

सबसे पहिले में अपने पाठकोंको यह बतला देना चाहता हूं कि पंचाध्यायीमें, सम्यक्तके प्रशम संवेगादि चार गुणोंका कथन करते हुए, नीचे लिखी एक गाथा ग्रन्थकार द्वारा उक्धृत पाई जाती हैं:—

संवेओ णिव्वेओ णिंदण गरुहा य उवसमो भत्ती। वच्छहं अणुकंपा, अटुगुणा हुंति सम्मत्ते॥

यह गाथा, जिसमें सम्यक्त्वके संवेगादिक अष्टगुणोंका उद्येल है, वसुनन्दिश्रावकाचारके सम्यक्त्व प्रकरणकी गाथा है—वहां मूलरूपसे नं ० ४६ पर दर्ज है—और इस श्रावकाचारके कर्त्ता वसुनन्दी आचार्य विक्रम की १२ वीं शताब्दीके अन्तिम भागमें हुए हैं। ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि पंचाध्यायी विक्रमकी १२ वीं शताब्दीसे बादकी बनी हुई है और इसिलये वह उन अमृतचन्द्राचार्यकी कृति नहीं हो सकती जोकि वसुनन्दीसे बहुत पहले हो गये हैं। अमृतचन्द्राचार्यके 'पुरुषार्थिसिक्चुपाय' प्रनथका तो 'येनांशेन सुदृष्टिः' नामका एक पद्य भी इस प्रन्थमें उद्धृत है, जिसे प्रनथकारने अपने कथनकी प्रमाणतामें 'उक्तं च' रूपसे दिया है और इससे भी यह बात और ज्यादा पृष्ट होती है कि प्रकृत ग्रन्थ अमृतचन्द्रा-चार्यका बनाया हुआ नहीं है।

यहां पर में इतना और भी प्रकट कर देना उचित समझता हूं कि पं॰ मक्खनलालजी शास्त्रीने अपनी भाषाटीकामें उक्त गाथाकों 'क्षेपक ' बतलाया है और उसके लिये कोई हेतु या प्रमाण नहीं दिया, सिर्फ फुटनोटमें इतना ही लिख दिया है कि " यह गाथा पंचाध्यायीमें क्षेपक रूपसे आई है"। इस फुट नोटको देखकर बढ़ा ही खेद होता है और समझमें नहीं आता कि उनके इस लिखनेका क्या रहस्य है! यह गाथा पंचाध्यायीमें

किसी तरह पर भी क्षेपक—बादको मिलाई हुई—नहीं हो सकती, क्योंकि बन्धकारने अगले ही पद्यमें उसके उद्धरणको स्वयं स्वीकार तथा घोषित किया है और वह पद्य इस प्रकार है:—

> उक्तगाथार्थसूत्रेऽपि प्रशमादिचतुष्टयम् । नातिरिक्तं यतोऽस्त्यत्र लक्षणस्योपलक्षणम् ॥ ४६७ ॥

इस पद्मपरसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि प्रन्थकारने उक्त गाथाको उद्देशत करके उसे अपने प्रन्थका एक अंग बनाया है और उसके विषयका स्पष्टीकरण करने अथवा अपने कथनके साथ उसके कथनका सामंजस्य स्थापित करनेका यहींसे उपक्रम किया है—अगले कई पद्योंमें इसी विषयकी चर्चा कीगई है—फिर उक्त गाथाको क्षेपक कैसे कहा जा सकता है ? अस्तु यह तो हुआ अमृतचन्द्राचार्यके द्वारा प्रकृत ग्रन्थके न रचे जाने आदि विषयक सामान्य विचार, अब ग्रन्थके वास्तविक कर्ता और उसके निर्माणसमयसम्बन्धी विशेष विचारको लीजिये।

ऊपर यह जाहिर किया जा चुका है कि ' लाटीसंहिता ' नामका भी एक ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषामें श्रावकाचार-विषयका एक सप्तसर्गात्मक ग्रन्थ है और इसकी प्रथां एक एक करीब है। इस ग्रन्थके साथ जब पंचाध्यायीकी तुलनात्मक दृष्टिसे आन्तरिक जाँच की जाती है तो यह मालूम होता है कि ये दोनों ग्रन्थ एक ही विद्वानकी रचना हैं। दोनोंकी कथनशैली, लेखन-प्रणाली अथवा रचना-पद्धति एक जैसी हैं; ऊहापोहका ढंग, पद्विन्यास और साहित्य भी दोनोंका समान हैं; पंचाध्यायीमें जिस प्रकार किंच, ननु, अथ, अपि, अर्थात, अयमर्थः, अयंभावः, एवं, नेवं, भेवं, नोह्यं, न चाशङ्क्यं, चेत, नो चेत, यतः, ततः, अत्र, तत्र, तत्र्यादि शब्दोंके प्रचुर प्रयोगके साथ विषयका प्रतिपादन किया गया है, उसी तरह वह लाटीसंहितामें भी पाया जाता है। संक्षेपमें, दोनों ग्रन्थ एक ही लेखनी, एक ही टाइप और एक ही टक्सालके जान पढ़ते हैं। इसके सिवाय, दोनों ग्रन्थोंमें सेकड़ों पद्य भी ग्रायः एक ही पायं जाते हैं और उनका सुलासा इस प्रकार है:—

(क) ठाटीसंहिताके तीसरे सर्गमें, सम्यग्हृष्टिके स्वरूपका निरूपण करते हुए, 'ननूल्लेसः किमेतावानः' इत्यादि पद्य नं० ३४(मृद्धितमें २७)से 'तख्या सुखदुःखादिः इस पद्य नं०६०(मृद्धितमें ५४)तक जो२७पद्य दिये हैं वे वे ही हैं जो पंचाध्यायी टीकाके उत्तरार्धमें नं०३७४ से ३९९ तक और मूळ प्रतिमें नं०३७४ से ४०१ तक वर्ज हैं। इसी तरह ६१(मृद्धितमें ५५)वें नम्बरसे १२६ मृद्धितमें ११६वें नं० तकके ६६ पद्य भी प्रायः वे ही हैं जो सटीक प्रतिमें नं०४१० से ४७६ तक और मूळ प्रतिमें ४१२ से ४७९ तक पाये जाते हैं। हाँ, 'अधानुरागशब्दस्य' नामका पद्य नं० ४३५ (४३७) पंचाध्यायीमें अधिक है। हो सकता है कि वह ळेखकोंसे छूट गया हो, छाटीसंहिताके निर्माण-समय उसकी रचना ही न हुई हो या ग्रन्थकारने उसे छाटीसंहिताके निर्माण-समय उसकी रचना ही न हुई हो या ग्रन्थकारने उसे छाटीसंहितामें देनेकी जरूरत ही न समझी हो। इनके सिवाय, इसी सर्गमें, नं०१६१ मृद्धितमें १५२ से १८२ मृद्धितमें १०३ तकके २२ पत्र और भी हैं जो पंचाध्यायी (उत्तरार्द्ध) के ७२१ (७२५) से ७४२ (७४६) नम्बर तकके पद्योंके साथ एकता रखते हैं।

(स) ठाटीसंहिताका चौथा सर्ग, जो आशीर्वादके बाद 'ननु सुदर्श-नस्येतत् । पद्यसे प्रारम्भ होकर 'उक्तः प्रभावनांगोऽपि । पद्यपर समाप्त होता है, ३२३ पद्योंके करीबका है । इनमेंसे नीचे लिखे दो पद्योंको छोडकर शेष सभी पद्य पंचाध्यार्थाके उत्तरार्धमें नं० ४७७ (४८०) से ७२० (७२४) और ७४३ (७४७) से=२१ (=२५) तक प्रायः ज्योंके त्यों पाये जाते हैं:—

> येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य वन्धनं नास्ति । येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भंवति ॥ २६८ ॥ येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । येनांशेन तुरागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥ २६९ ॥

ये दोनों पद्य 'पुरुषार्थ सिद्धचुपाय श्रान्थके पद्य हैं और 'येनांशेन सुदृष्टिः' नामके उस पद्यके बाद 'उक्तं च श रूपसे उद्दृष्टृत किये गये हैं जो पंचाध्यायीमें भी नं० ७७४ (७७८) पर उद्धृत हैं। माठूम होता है ये दोनों पय पंचाध्यायीकी प्रतियोंमें छूट गये हैं। अन्यथा प्रकरणको देखते हुए इनका भी साथमें उद्धृत किया जाना उचित था। इसी तरह पंचाध्यायीमें भी 'यथा प्रज्वितो विह्नः' और 'यतः सिद्धं प्रमाणाद्दें ये दो पद्य (नं० ५२८, ५५७), इन पद्योंके सिलसिलेमें, बढ़े हुए हैं। सम्भव हैं कि वे लाटीसंहिताकी प्रतियोंमें छूट गये हों।

इस तरह पर ४३८ पद्य दोनों ग्रन्थोंमें समान हैं—अथवा यों कहना चाहिये कि लाटीसंहिताका एक चौथाईसे भी अधिक भाग पंचाध्यायीके साथ एक-वाक्यता रखता है। ये सब पद्य दूसरे पद्योंके मध्यमें जिस स्थितिको लिये हुए हैं उस परसे यह नहीं कहा जा सकता कि वे 'क्षेपक' हैं या एक ग्रन्थकारने दूसरे ग्रन्थकारकी कृति परसे उन्हें चुराकर या उठाकर और अपने बनाकर रक्सा है। लाटीसंहिताके कर्ताने तो अपनी रचनाको 'अनुच्छिष्ट 'और 'नवीन' सूचित भी किया है और उससे यह पाया जाता है कि लाटीसंहितामें थोडेसे 'उक्तं च' पद्योंको छोडकर शेष पद्य किसी दूसरे ग्रन्थकारकी कृति परसे नकल नहीं किये गये हैं। ऐसी हालतमें पद्योंकी यह समानता भी दोनों ग्रन्थोंके एक-कर्तृत्वको घोषित करती है। साथ ही लाटीसंहिताके निर्माणकी ग्रथमताको भी कुछ बतलाती है।

इन समान पर्योमेंसे कोई कोई पद्य कहीं पर कुछ पाउभेदको भी छिये हुए हैं और उससे 'अधिकांशमें लेखकोंकी लीलाका अनुभव होनेके साथ

१ यथाः---

सत्यं धर्मरसायनो यदि तदा मां शिक्षयोपकमात् । सारोद्वारमिवाध्यनुग्रहतया स्वत्याक्षरं सारवत् ॥ आर्षं चापि मृदुक्तिभिः स्कुटमनुन्छिष्टं 'नवीनं' मह-न्निर्माणं परिधेहि संघ नृपतिर्भूयोध्यवादीदिति ॥ ७९ ॥ शुर्वेस्यादिवचः शतं मृदुक्षचिनिदिष्टनामा कविः । नेतुं यावद्मोघतामभिमतं सोपकामयोद्यतः ॥

साथ पंचाध्यायीके कितनेही पद्योंका संशोधन भी हो जाता है, जिनकी अञ्जिद्धियोंको तीन प्रतियों परसे सुधारनेका यत्न करनेपर भी पं० मक्त-नलालजी सुधार नहीं सके और इसालये उन्हें गटतरूपमेंही उनकी टीका प्रस्तुत करनी पड़ी । इन पद्योंमेंसे कुछ पद्य नमनेके तौरपर लाटीसंहितामें दिये हुए पाठभेदको कौष्टकमें दिखलाते हुए नीचे दिये जाते हैं-द्रव्यतः क्षेत्रतश्चापि कालाद्पि च भावतः। नात्राणमंशतोप्यत्र कुतस्तद्धिम (द्भीर्म) हात्मनः ॥ ५३५ ॥ मार्गी (ग) मोक्षस्य चारित्रं तत्सद्भक्ति (सहग्राप्ति) पुर:सरम् । साधयत्यात्मसिद्ध्यर्थं साधुरन्वर्थसंज्ञकः ॥ ६६७ ॥ मद्यमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपंचकः। नामतः श्रावकः क्षान्तो (रूयातो) नान्यथापि तथा गृही ॥ ७२६ ॥ . शेषेभ्यः श्वत्पिपासादि पीडितेभ्योऽशुभोद्यात् । दीनेभ्यो दया ( Sभय ) दानादि दातव्यं करूणाणेवैः ॥ ७३१ ॥ नित्ये नैमित्तिके चैवं (त्य) जिनविम्बमहोत्सवे। शैथिल्यं नैव कर्तव्यं तत्वज्ञैरतद्विशेषतः ॥ ७३६ ॥ अथातद्धर्मणः पक्षे ( अर्थान्नाधीर्मणः पक्षो ) नावचस्य मनागपि । धर्मपश्चश्चतिर्यस्माद्धर्मीत्कर्ष पोष ( रोप ) णात् ॥ ८१४ ॥ इन पद्यों परसे विज्ञ पाठक सहज ही में पंचाध्यायीके प्रचलित अथवा

इन पद्याँ परसे विज्ञ पाठक सहज ही में पैचाध्यायीके प्रचलित अथवा मुद्रित पाठकी अशुद्धियोंका कुछ अनुभव कर सकते हैं और साथ ही टीकाको देखकर यह भी मालूम कर सकते हैं कि इन अशुद्ध पाठोंकी वजहसे उसमें क्या कुछ गड़बई। हुई है ।

किसी किसी पद्यका पाठभेद स्वयं ग्रन्थकर्तीका किया हुआभी जान पड़ता है, जिसका एक नमूना इस प्रकार है:—

उक्तं दिख्यात्रमत्रापि प्रसंगाद् गुरु लक्षणम् । रोषं विशेषतो वक्ष्ये ( ह्रेयं ) तत्स्वरूपं जिनागमात् ॥ ७१४ ॥ यहां 'वक्ष्ये ' की जगह 'त्रेयं ' पदका प्रयोग लाटीसंहिताके अनुकूल जान पड़ता है; क्योंकि लाटीसंहितामें इसके बाद गुरुका कोई बिशेष स्वरूप नहीं बतलाया गया जिनके कथनकी 'वश्ये ' पद्के द्वारा पंचाध्यायीमें प्रतिज्ञा की गई है, और न इस पदमें किसी हृदयस्थ या करस्थ दूसरे प्रन्थका नाम ही लिया है जिसके साथ उस स्वरूप कथनकी प्रतिज्ञा-शृंखलाको जोड़ा जा सकता। ऐसी हालतमें यहाँ प्रत्येक प्रन्थका अपना पाठ उसके अनुकूल है और उसे ग्रन्थकर्ताकी ही कृति समझना चाहिये।

यहां नमूनेके तौर पर ठाटीसंहिताके कुछ ऐसे पद्य भी उचित जानकर उद्भृत किए जाते हैं जो पश्चाध्यायीमें नहीं हैं:—

नतु या प्रतिमा प्रोक्ता दर्शनाख्या तदादिमा । जैनानां सास्ति सर्वेषामथादन्नतिनामपि ॥ १४४ ॥ मैवं सित तथा तुर्यगुणस्थानस्य शून्यता । नूनं दृक्पतिमा यस्माद् गुणे पंचमके मता ॥ १४५ ॥ वतीयसर्गः ।

ननु व्रतप्रतिमायामेतत्सामायिकं व्रतं ।
तदेवात्र तृतीयायां प्रतिमायां तु किं पुनः ॥ ४ ॥
सत्यं किंतु विशेषोऽस्ति प्रसिद्धः परमागमे ।
सातिचारं तु तत्रस्यादत्रातीचारवर्जितं ॥ ५ ॥
किं च तत्र त्रिकालस्य नियमो नास्ति देहिनां ।
अत्र त्रिकालनियमो मुनेर्मूलगुणादिवत् ॥ ६ ॥
तत्र हेतुवशात्कवापि कुर्यात्कुर्यात्र वा क्वचित् ।
सातिचारव्रतत्वाद्वा तथापि न व्रतक्षतिः ॥ ७ ॥
अत्रावश्यं त्रिकालेऽपि कार्यं सामायिकं च यत् ।
अन्यत्राप्येवमित्यादि यावदेकादश स्थितिः ।
अतान्येव विशिष्यन्ते नार्थोदर्थातरं क्वचित् ॥ ९ ॥

शोभतेऽतीव संस्कारात्साक्षादाकरजो मणि:। संस्कृतानि ब्रतान्येव निर्जराहेतवस्तथा ॥ १०॥ सप्तमसर्ग।

सारी लार्टासंहिता इसी प्रकारके जहापोहात्मक पद्योंसे भरी हुई है । यहां विस्तारभयसे सिर्फ थोड़े ही पद्य उद्धृत किए गये हैं; इन पद्योंपरसे विज्ञ पाठक लाटी संहिताकी कथनशेली और उसके साहित्य आदिका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये बहुत कुछ समर्थ हो सकते हैं; और पद्माध्यायीके साथ तुलना करनेपर उन्हें यह मालूम हो सकता है कि दोनों प्रन्थ एक ही लेखनीस निकले हुए हैं और उनका टाइप भी एक है ।

पञ्चाध्यायीके शुरूमें मंगलाचरण और प्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञारूपसे जो चार पद्य दिये हैं वे इस प्रकार हैं:—

पंचाध्यायावयवं मम कर्तुर्प्रनथराजमात्मवज्ञात्। अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवं महावीरम् ॥ १ ॥ शेषानिप तीर्थकराननन्तिस्द्वानहं नमामि समम्। धर्माचार्याध्यापकसाध्वविशिष्टान्मुनीश्वरान्वन्दे ॥ २ ॥ जीयाज्ञैनं शांसनमनादिनिधनं सुवन्द्यमनवद्यम्। यदिष च कुमतारातीनद्यं धूमध्वजोपमं दहति ॥ ३ ॥ इति वन्दितपञ्चगुरः कृतमङ्गलसिकयः स एष पुनः। नाम्ना पञ्चाध्यायीं प्रतिजानीते चिकीर्षितं शास्तम् ॥४॥

इन पद्यों के कमशः महावीर तीर्थंकर, शेष तीर्थंकर, अनन्तसिन्द और आचार्य, उपाध्याय तथा साधुपदसे विशिष्ट मुनीश्वरोंकी बन्दना करके जैन शासनका जयघोष किया गया है । और फिर अपनी इस वन्दना कियाको 'मङ्गलसिक्या ' बतलाते हुए ग्रन्थका नामोक्षेस पूर्वक उसके रचनेकी प्रतिज्ञा की गई है । ये ही सब बातें इसी क्रम तथा आशय-को लिए हुए, शब्दों अथवा विशेषणादि पदोंके कुछ हेर फेर या कर्मा वेशिक साथ लाटीसंहिताके शुक्तों भी पाई जाती हैं। यथा— क्वानानन्दात्मानं नमामि तीर्थंकरं महावीरम्।
यिविति विश्वमशेषं व्यदीपि नक्षत्रमेकिमव नभिस ॥ १॥
नमामि शेषानिप तीर्थनायकाननन्तवोधादिचतुष्ट्यात्मनः।
स्मृतं यदीयं किछ नाम भेषजं भवेद्धि विद्योधगदोपशान्तये॥ २॥
प्रदुष्टकमीष्टकविप्रमुक्तकांस्तद्व्यये चाष्ट्रगुणान्वितानिह्।
समाश्रये सिद्धगणानिप स्फुटं सिद्धेः पथस्तत्पद्मिच्छतां नृणां॥३॥
त्रयीं नमस्यां जिनिलिंगधारिणां सतां मुनीनामुभयोपयोगिनां।
पदत्रयं धारयतां विशेषसात्पदं मुनेरिद्धतयादिहार्थतः॥ ४॥
जयन्ति जैनाः कवयश्च तद्गिरः प्रवर्तिता यैर्नुषमागदेशना।
विनिर्जितं जाड्यिमहासुधारिणां तमस्तमोरेरिवरिश्मिभमहत् ॥५॥
इतीव सन्मङ्गलसिक्तयां द्धन्नधीयमानोन्वयसात्परंपराम्।
उपज्ञछाटीमिति संहितां कविश्विकीर्षति श्रावकसद्व्रतिस्थितिम् ॥६॥

इस मङ्गलपर्थोको पञ्चाध्यायीके उक्त मङ्गलपर्थोके साथ, मूल प्रतिपाद्य विषयकी दृष्टिसे कितनी अधिक समानता है इसे विझ पाठक स्वयं समझ सकते हैं । दोनों ग्रन्थोंके मङ्गलाचरणोंके स्तुतिपात्र ही एक नहीं बल्कि उनका कम भी एक है । साथ ही, महावीर ', 'शेषानिप तीर्थकरात्र', 'शेषानिप तीर्थनायकात्र', 'अनन्तसिद्धात्त', 'सिद्ध-गणात्र', 'जीयात्'—'जयंति', '६ति', 'कृतमङ्गलसिक्तयः — 'सन्मङ्गलसिक्तयां द्धत्र', 'चिकीषितं', 'चिकीषिति', ये पद भी उक्त समानताको और ज्यादा समुद्योतित कर रहे हैं । इसी तरह पञ्चा-ध्यायीका 'आत्मवशात्' रचा जाना और लाटी संहिताका 'उपज्ञा' (स्वोपज्ञा) होना भी दोनों एक ही आशयको स्वित करते हैं। अस्तु; मङ्गल पर्थोकी इस स्थितिसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि दोनों ग्रन्थ एक ही विद्वानके रचे हुए हैं।

इसके सिवाय, पञ्चाध्यायीमें ग्रन्थकारने अपनेको 'कवि' नामसे उद्घेसित किया है, अर्थात् 'कवि ' हिला है। यथाः— अत्रान्तरंगहेतुर्यचिष भावः कवेर्विशुद्धतरः । हेतोस्तथापि हेतुः साध्वा सर्वोपकारिणी बुद्धिः ॥ ५ ॥ तत्राधिजीवमाख्यानं विद्धाति यथाधुना । कविः पूर्वापरायत्त पर्यालोचिवक्सणः ॥ ७०, १६० ॥ उक्तो धर्मस्वरूपोपि प्रसङ्गात्संगतोंशतः । कविल्व्यावकाशस्तं विस्तराद्वा करिष्यति ॥ ७७५ ॥

लाटीसंहितामें भी ग्रन्थकार अपनेको 'कवि नामसे नामाङ्कित करते और 'कवि निल्लेत हैं। जैसा कि ऊपर उद्भृत किए हुए एथ नं० ६ नं० ७७५ (यह एय लाटीसंहिताके चतुर्थ सर्गमें नं० २७० पर दर्ज हैं) और नीचे लिखे पर्योपरसे प्रकट हैं:—

.....,तत्रस्थितः किळ करोति कविः कवित्वं । तद्वर्द्धतां मिथ गुणं जिनशासनं च ॥ १-८६ ॥ मु० ८७ ॥ प्रोक्तं सूत्रानुसारेण यथाणुत्रतपञ्चकं । गुणव्रतत्रयं वक्तुमुत्सहेदधुना कविः ॥ ६-११७ ॥मु०१०९॥

इसी तरह और भी कितने ही स्थानोंपर आपका 'कवि' नामसे उल्लेख पाया जाता है, कहीं कहीं असली नामके साथ कवि-विशेषण जुड़ा हुआ भी मिलता है यथा, 'सानन्दमास्ते कविराजमञ्जः' (५६)—और इन सब उल्लेखेंसे यह जाना जाता है कि लाटीसंहिताके कर्ताकी कवि रूपसे बहुत प्रसिद्धि थी, 'कवि' उनका उपनाम अथवा पदविशेष था और वे अकेले (एकमात्र) उसीके उल्लेख द्वारा भी अपना नामोल्लेख किया करते थे। इसीसे पन्नाध्यायीमें जो अभी पूरी नहीं हो पाई थी, अकेले 'कवि' नामसे ही आपका नामोल्लेख मिलता है। नामकी इस समानतासे भी दोनों मन्थ एक ही कविकी दो क्रतियां मालूम होते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि कविराजमछ एक बड़े विद्वान और सत्किवि हो गये हैं। कविके लिये जो यह कहा गया है कि 'वह नये नये संदर्भ,

१ क्षिर्नुतनसंदर्भः ।

नई नई मोठिक रवनाएँ—तय्यार करनेमें समर्थ होना चाहिये' वह बात उनमें जरूर थी और ये दोनों ग्रन्थ उसके ज्वलंत उदाहरण जान पड़ते हैं। इन ग्रन्थोंकी लेखनप्रणाली और कथनशैली अपने ढंगकी एक ही है। लाटीसंहिताकी सान्धयोंमें राजमहाको 'स्याद्वादानवय—पय—गय—विद्या—विशारद—विद्वन्मणि' लिखा है और ये दोनों कृतियाँ उनके इस विशेषणके बहुत कुछ अनुकूल जान पड़ती हैं। लाटीसंहिताको देसकर यह नहीं कहा जा सकता कि पंचाध्यायी उसके कत्तीसे भिन्न किसी और उँचे दर्जेके विद्वानकी रचना है। अस्तु।

में समझता हूं, ऊपरक इन सब उल्लेशों प्रमाणों अथवा कथनसमुच्चय परसे इस विषयों कोई सन्देह नहीं रहता कि पंचाध्यायी और लाटी-संहिता दोनों एकही विद्वानकी दो विशिष्ट रचनाएँ हैं, जिनमेंसे एक पूरी और दूसरी अधूरी है। पूरी रचना लाटीसंहिता है और उसमें उसके कर्ताक। नाम बहुत स्पष्टक्षसे 'कविराजमल्ल शिव्या है। इसलिये पंचाध्यायीको भी 'कविराजमल्ल शिव्या है। इसलिये वात बिलकुल ही सुनिश्चित जान पड़ती है।

लाटीसंहिताको कविराजमलने वि० सं० १६४१ में आश्विन शुक्क इशमी रविवारके दिन बनाकर समाप्त किया है । जैसा कि उसकी अशस्तिके निम्नपद्योंसे प्रकट हैं:—-

> श्रीनृपतिविक्रमादित्यराज्ये परिणते सित । सहैकचत्वारिशद्भिरव्दानां शतषोडश ॥ २ ॥ तत्राप्यिश्वनीमासे सितपक्षे शुभान्विते । दशम्यां दाशरथेः (श्र) शोभने रिववासरे ॥ ३ ॥

२ एक सन्धि नम्नेके तौर पर इस प्रकार है:-इति श्रीस्याद्वादानवद्यपद्य विद्याविशारद्विद्वन्मणिराजम्छविरचिनायां श्रावकाचारापरनाम लाटीसंहितायां साधुद्दात्मजफामनमनःसरोजारविद्विकाशनेकमार्तण्डमण्डलायमानायां कथामुख्य वर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ।

पश्चाध्यायीभी इसी समयके करीबकी-विक्रमकी १७ वीं शताब्दिके मध्यकालकी-लिखी हुई है। उसका प्रारंभ वा तो लाटीसंहितासे कुछ पहले हो गया था और उसे बीचमें रोक लाटीसंहिता लिखी गई है और या लाटीसंहिताको लिखनेके बाद ही, सत्सहायको पाकर, किब इदयमें उसके रचनेका भाव उत्पन्न हुआ है-अर्थात् यह विचार पेदा हुआ हि उसे अब इसी टाइप अथवा शैलीका एक ऐसा मन्थराज भी लिखना चाहिये जिसमें यथाशक्ति और यथावश्यका जैनधर्मका प्रायः सारा सार सींचकर रख दिया जाय । उसीके परिणामस्वरूप पंचाध्यायीका प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है और उसे 'मन्थराज ' यह उपनामभी मन्थके आदिमें मंगलाचरणमें ही दे दिया गया है । परन्तु पंचाध्यायीका प्रारम्भ पहले माननेकी हालतमें यह मानना कुछ आपत्तिजनक जरूर मालूम होता है कि, उसमें उन सभी पद्योंकी रचना भी पहलेहीसे चुकी थी जो लाटीसंहितामें भी समानरूपसे पाये जाते हैं और इसलिये उन्हें पंचाध्यायी परसे उठाकर लाटीसंहितामें रक्ता गया है । क्योंकि इसके विरुद्ध पंचाध्यायीं एक पद निम्नप्रकारसे उपलब्ध होता है:—

ननु तद (सुद) शनस्येतहक्षणं स्याद्शेषतः । किमथास्त्यपरं किंचिह्नक्षणं तद्वदाद्य नः ॥ ४०७॥

यह पद्य ठाटीसंहितामें भी चतुर्थसर्गके शुक्तमें कोष्टकोक्षेतित पाठ मेदके साथ पाया जाता है। इसमें 'तद्भदाय नः' इस वाक्यखण्डके द्वारा यह पूछा गया है तो 'उसे आज हमें बतठाइये'। इस प्रश्नमें 'आज हमें बतठाइये'। इस प्रश्नमें 'आज हमें बतठाइये' (वद् अय नः) इन शब्दोंका पंचाध्यायीके साथ कोई सम्बन्ध स्थिर नहीं होता—यही माठूम नहीं होता कि यहाँ 'नः' (हमें) शब्दका वाच्य कौनसा व्यक्ति विशेष हैं; क्योंकि पंचाध्यायी किसी व्यक्तिविशेषके प्रश्न अथवा प्रार्थना पर नहीं हिस्सी मई है। प्रत्युत इसके, ठाटीसंहितामें उक्त शब्दोंका सम्बन्ध सुस्पष्ट है। ठाटीसंहिता अमवाठवंशावतंस मंगठगोत्री साहु दूदोंक पुत्र संधाधिपति 'प्रामन 'नामके एक धनिक विद्वानके छिये, उसके प्रश्न तथा प्रार्थना पर हिस्सी B छा. टी.

गई है, जिसका स्पष्ट उद्घेल संहिताके 'कथामुखवर्णन' नामके प्रथम सर्गमें पाया जाता है। फामनको संहितामें जगह जगह आशीर्वाद भी दिया गया है। उक्त पदसे ठीक पहले भी, चतुर्थसर्गका प्रारम्भ करते हुए आशीर्वादका एक पद पाया जाता है और वह इस प्रकार है:—

इदिमदं तव भो विनजांपते भवतु भावितभान सुदर्शनं । विदितफामननाममहामते रसिकधर्मकथासु यथार्थतः ॥ १॥

इससे साफ जाना जाता है कि इस पद्यमें जिस व्यक्ति विशेषके सम्बोधन करके आशीर्वाद दिया गया है वही अगले पद्का प्रश्नकर्ता और उसमें प्रयुक्त हुए 'नः 'पदका वाच्य है । लाटी संहितामें प्रश्नकर्ता फामनके लिये 'नः 'पदका प्रयोग किया गया है, यह बात नीचे लिखे पद्यसे और भी स्पष्ट हो जाती हैं:—

सामान्याद्वगम्य धर्म फलितं ज्ञातं विशेषाद्पि ।

भक्त्या यस्तमपीपृछद् वृषक्विनीम्नाधुना फामनः ॥
धर्मत्वं किमथास्य हेतुरथ किं साक्षात्फलं तत्वतः ।
स्वामिन्तं किमथेति सूरिरवद्दसर्वं प्रणन्नः किवः॥७७॥मु०७८॥
ऐसी हालतमें नहीं कहा जा सकता कि उक्त पद्य नं० ४७७ पंचाध्यायीसे उठाकर लाटीसंहितामें रक्ता गया है बल्कि लाटीसंहितासे
उठाकर वह पंचाध्यायीमें रक्ता हुआ जानपड़ता है। साथ ही, यह भी
मालूम होता है कि उक्त पद्यके उस वाक्य-खंण्डमें समुचित परिवर्तनका होना या तो छूट गया और या ग्रंथके अभी निर्माणाधीन होनेके
कारण उस वक्त उसकी जक्तरत ही नहीं समझी गई और इसलिये
पंचाध्यायी का प्रारंभ यदि पहले हुआ हो तो यह कहना चाहिये कि
उसकी रचना प्रायः उसी हद तक हो पाई थी जहाँसे आगे लाटीसंहितामं
पाये जाने वाले समान पद्योंका उसमें प्रारंभ होता है। अन्यथा, लाटीसंहिताके कथनसंबंधादिको देखते हुए, यह मानना ही ज्यादा अच्छा
और अधिक संभावित जान पडता है। कि पंचाध्यायीका लिखा जाना

लाटीसंहिताके वाद पारंभ हुआ है । परंतु पंचाध्यायीका प्रारंभ पहले हुआ हो या पीछे, इसमें संदेह नहीं कि वह लाटीसंहिताके बाद प्रकाशमें आई है और उस वक्त जनता के सामने रक्सी गई है जब कि कविमहो-दयकी इहलोकयात्रा प्रायः समाप्त हो चुकी थी । यही वजह है कि उसमें किसी सन्धि, अध्याय, प्रकरणादिक या ग्रंथकर्ताके नामादिक की कोई योजना नहीं होसकी और वह निर्माणाधीन स्थितिमें ही जनताको उपलब्ध हुई है । मालूम नहीं ग्रंथकर्ता महोद्य इसमें और किन किन विषयोंका किस हद तक समावेश करना चाहते थे और उन्होंने अपने इस ग्रंथराजके पाँच महाविभागों-अध्यायों—के क्या नाम सोचे—थे । निसंदेह ऐसे ग्रंथरलका पूरा न हो सकना समाजका बडा ही दुर्भाग्य है।

किव राजमहाने लाटीसंहिताकी रचना 'वैराट ' नगरके जिनालयमें बैठकर की हैं। यह वैराट नगर वही जान पड़ता है जिसे 'वैराट ' भी कहते हैं और जो जयपुरसे करीब ४० मीलके फासले पर हैं। किसी समय यह विराट अथवा मत्स्यदेशकी राजधानी थी और यहीं पर पांडवोंका गुप्त वेशमें रहना कहा जाता है। 'भीमकी हूँगरी' आदि कुछ स्थानोंको लोग अब भी उसी वक्त के वतलाते हैं। लाटीसंहितामें किवने इस नगरकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए, अपने समयका कितना ही वर्णन दिया है और उससे मालूम होता है कि यह नगर उस समय बड़ा ही समृद्धशाली था। यहां कोई दरित्री नजर नहीं आता था, प्रजामें परस्पर असूया अथवा ईर्षादेषादिके वशवर्ती होकर छिद्रान्वेषणका भाव नहीं था, वह परचक्रके भयसे राहत थी, सबलोग सुशहाल तथा धर्मात्मा थे, चोरी वगैरहके अपराध नहीं होते थे और इससे नगरके लोग वंडका नाम भी नहीं जानते थे। अकबर बादशाहका उस समय राज्य

श ठाटीसंहितामें भी पांडवोंके इन परंपरागत चिन्होंके अस्तित्वको सूचित किया
 है। यथा--

<sup>...</sup>कीडादि शृगेषुच पांडवानामद्यापि चाश्चर्यपर्परांकाः । या काश्रदालोक्य बलावालिसादपं विमुंचम्ति महाबला अपि ॥ ४० ॥

था और वही इस नगरका स्वामी तथा मोक्ता थी। नगर कोटलाईसे युक्त और उसकी पर्वतमालामें कितनी ही ताँबे की खानें थीं जिनसे उस वक्त ताँबा निकाला जाता था और उसे गलागलूकर निकालनेका एक बड़ा भारी कारखाना भी कोटके बाहर, पासमें ही, दक्षिण दिशाकी और स्थित थाँ। नगरमें ऊँचे स्थान पर एक सुंदर प्रोत्तुंग जिनालय—दिगंबर जैन मंदिर-था, जिसमें यज्ञस्थंम और समृद्ध कोष्ठों (कोटों) को लिये हुए चार शालाएँ थीं, उनके मध्यमें वेदी और वेदीके ऊपर उत्तम शिखर था। कविने इस जिनालयको वैराट नगरके सिरका मुकुट बतलाया है। साथही, यह सूचित किया है कि वह नाना प्रकारकी रंगबिरंगी चित्रावलीसे सुशामित था और उसमें निर्मन्थ जैन साधुमी रहते थे। इसी मंदिरमें बैटकर कविने लाटीसंहिताकी रचनाकी है। संभव है कि पंचाध्यायी भी यहीं लिखी गई हो। यह मंदिर साधु दूदाके ज्येष्ठपुत्र और फामनके बड़े भाई 'न्योता 'ने निर्माण कराया था; जैसा कि संहिताके निम्न पयसे प्रगट है:—

तत्राद्यस्य वरो सुतो वरगुणो न्योताह्वसंघाधिपो । येनैतिज्जिनमंदिरं स्फुटमिह प्रोतुंगमत्यद्भुतं । वैराटे नगरे निधाय विधिववत्पूजाइच वह्नयः कृताः ।

अत्रामुत्र सुखप्रदः स्वयशसः स्तंभः समारोपितः॥ ७२ ॥

आजकाल वैराट प्राममें पुरातन वस्तु-शोधकोंके देखने योग्य जो तीन चीजें पाई जाती हैं उनमें पार्श्वनाथका मन्दिरभी एक खास चीज है और बह संभवतः यही मन्दिर मालूम होता है जिसका कविने लाटीसंहितामें

अकबरके पिता हुमायूँ और पितामह 'बाबर का भी कविने उल्लेख किया
 और इन सब को 'गत्ता' जातिके बंतलाया है।

२ वैराटमाम और उसके आसपासका प्रदेश आज भी धातुके मेलसे आच्छादित है, ऐसा डा॰ भांडारकरने अपनी एक रिपोर्टमें प्रकट किया है, जिसका नाम अगले कुट नोटमें दिया गया है।

उद्येल किया है । इस संहितामें संहिताको निर्माणकरानेवाले साहू फामनके वंशका भी यत्किंचित् विस्तारके साथ वर्णन दिया है और उससे फामनके पिता, पितामह, पितृच्यों, भाइयों और सबके पुत्र—पौत्रों तथा स्त्रियोंका हाल जाना जाता है । साथ ही, यह मालूम होता है कि वे लेग बहुत कुछ वैभवशाली तथा प्रभाव सम्पन्न थ, इनकी पूर्वनिवास-भूमि ' डौकिन ' नामकी नगरी था और ये काष्टासंघी महारकोंकी उस गईको मानते थे—उसके अनुयायी अथवा आम्नायी थे—जिसपर कमशः कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनदी, यशःकीर्ति और क्षेमकीर्ति नामके महारक

<sup>9</sup> पार्श्वनाथका यह मंदिर दिगंबर जैन है, और दिगंबर जैनोंके ही अधिकारमें है। इस मंदिरके पासके कंपाउंड (अहाते) की दीवारमें एक लेखवाली शिला चिनी हुई है और उसपर शक संवत १५०९ -वि० सं० १६४४-में 'इंद्रेक्हार ' अपरनाम 'महोदयप्रासाद' नामके एक श्वतीबर मंदिरके निर्मापित तथा प्रतिष्ठित होनेका उल्लेख है। इस परसे डा॰ आर भांडारकरने, ' आर्किओलॉ।जिकल सर्वे वेस्टर्न सर्किल, प्रोपेस रिपोर्ट सन १९१०' में यह अनमान किया है कि उक्त मंदिर पहले श्वेतांबरीकी मिलकियत था (देखो 'प्राचीन लेख संग्रह' द्वितीय भाग)। परंतु भांडारकर महोदयका यह अनुमान, लाटीसंहिताके उक्त कथनको देखते हुए समृचित प्रतीत नहीं होता और इसके कई करण हैं-एक तो यह कि लाटी संहिता उक्त शिलालेखसे साढे तीन वर्षके करीच पहेलकी लिखी हुई है और उसमें वैराट जिनालयको, जो कितनेही वर्ष पहले बन चुकाथा, एक दिगंबर जैनद्वारो निर्मापित लिखा है ! दूसरे यह कि शिलालेखमें जिस मंदिग्का उहेस है उसमें मूल नायक प्रतिमा विमलनाथकी बतलाई गई है, ऐसी हालतमें मंदिर विमल-नाथके नामसे प्रसिद्ध होना चाहियेथा, पार्श्वनाथके नामसे नहीं; और तीसरे यह कि शिलालेख एक कंपाउंडकी दीवारमें पाया जाता है जिससे यह बहत कुछ संथव है कि यह दूसरे मंदिरका शिलालेख हो, उसके गिरजाने पर कंपाउंडफी नई रचना अथवा मरम्मतके समय वह उसमें चिन दिया गया हो। इसके सिवाय दोनों मंदिरोंका पास पास तथा एकही अहातेमें होनाभी कुछ असंभवित नहीं है। पहले कितनेही मंदिर दोनों संप्रदायोंके संयुक्त रहे है; उस वक्त आजकल जैसी बेहदा कशाकशी नहीं थी।

प्रतिष्ठित हुए थे। क्षेमकीर्ति भट्टारक उस समय मौजूद भी थे और उनके उपदेश तथा आदेशसे उक्त जिनालयमें कितनेही चित्रोंकी रचना हुई थी। वैराटनगरमें उस समय भट्टारक हेमचन्द्रकी प्रसिद्ध आम्नायको पालनेवाले 'ताल्हू ' नामके एक विद्वान्तभी थे, जिनके अनुगृहसे फामनको धर्मका स्वरूप जानने आदिमें कितनीही सहायता मिली थी। परन्तु उसका वह सब जानना उस वक्त तक प्रायः सामान्य ही था जब तक कि कविराजमछ वहां पहुंचे और उनसे धर्मका विशेष स्वरूपादि पूछा जाकर लाटीसंहिताकी रचना कराई गई।

इस तरह पर कविराजमछने वैराट नगर, अकबर बादशाह, काष्ठासंघी मद्वारक वंश, फामन कुटुम्ब, स्वयं फामन और वैराट जिनालयका कितनाही गुणागन तथा बखान करते हुए लाटीसंहिताके रचना सम्बन्धको व्यक्त किया है। परन्तु खेद है कि इतना लम्बा लिखने परभी आपने अपने विषयका कोई खास परिचय नहीं दिया—यह नहीं बतलाया कि आप कहाँके रहनेवाले थे, किस हेतुसे वैराट नगर गये थे, कौनसे वंश, जाति, गोत्र अथवा कुलमें उत्पन्न हुए थे, आपके माता पिता तथा गुरुका क्या नाम था और आप उस समय किस पदमें स्थित थे। लाटीसंहितासे—अःयात्मकमलमार्तण्डसेभी—इन सब बातोंका कोई पता नहीं चलता। हाँ, लाटीसंहिताकी प्रशस्तिमें एक पद्य निम्न प्रकारसे जरूर पाया जाता है:—

एतेषामस्ति मध्ये गृहवृषरुचिमान् फामनः संघनाथ-स्तेनोचैः कारितेयं सद्नसमुचिता संहिता नामलाटी ॥

येनानन्तरिनाभिधानविधिना संघाधिनाधेनयद् – धर्मारामयशोमयं निजवपुः कर्तुं चिरादीप्सितं ॥ तन्मन्ये फलवत्तरं कृतामिदं लब्धवाधुना सत्कविम् । विराटे स्वयमागतं शुभवशादुवीशमहाह्मयं ॥ ७५ ॥

<sup>9</sup> कवि राजमछ वैराट नगरके निवासी नहीं थे विल्क स्वयंही किसी अज्ञात कारण वश वहां पहुंच गये थे, यह बात नीचे लिसे पद्मसे प्रकट है, जो संहितामें भामनका वर्णन करते हुए दिया गया है—

## श्रेयोर्थं फामनीयैः प्रमुदित मनसा दानमानासनादैः । स्वोपज्ञा राजमहेन विदितविदुषाम्नायिना हैमचम्द्रे ॥४०॥

इस पद्यसे प्रन्थकर्तीके सम्बन्धमें सिर्फ इतनाही मालुम होता है कि वे हेमचन्द्रकी आम्नायके एक प्रसिद्ध विद्वान थे और उन्होंने फामनके दान-मान आसनादिकसे प्रसन्नचित्त होकर ठाटीसीहताकी रचना की है। यहाँ जिन हेमचन्द्रका उन्नेस है वे ही काष्ठासंधी भट्टारक हेमचन्द्र जान पड़ते हैं । जो माधुरगच्छ पुष्कर गणान्वयी भट्टारक कुमारसेनके पट्ट-शिष्य तथा पद्मनित्व भट्टारकके पट्ट गुरु थे और जिनकी कविने संहिताके प्रथमसर्गमें बहुत प्रशंसा की है-लिखा है कि. वे भट्टारकों के राजा थे, काष्टासंघरूपी आकाशमें मिध्यान्धकारको दूर करनेवाले सूर्य थे और उनके नामकी स्मृतिमात्रसे दूसरे आचार्य निस्तेज हो जाते थे अथवा सर्यके सन्मुख खयोत और तारागण जैसी उनकी दशा होती थी और वे फीके पडजाते थे। इन्हीं भ० हेमचन्द्रकी आम्नायमें 'ताल्ह , विद्वानको भी साचित किया है। इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि कविराज-मल एक काष्टासंघी विद्वान थे । आपने अपनेको हेमचन्द्रका शिष्य या प्रशिष्य न लिखकर आम्नायी लिखा है और फामनके दान-मान-आसना-दिकसे प्रसन्न होकर लाटीसंहिताके लिखनेको सुचित किया है, इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि आप मुनि नहीं थे । बहुत संभव है कि आप गृहस्थाचार्यं हों या ब्रह्मचारी आदिके पद पर प्रतिष्ठित रहे हों। परन्त कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि आप एक बहुत बडे विद्वान थे, सत्कवि थे, अच्छे अनुभवी थे और आपकी कृतियां सर्बोंके पढने तथा संग्रह करनेके योग्य हैं । विद्वानोंको आपके ग्रन्थोंकी खोज करनी चाहिये। सम्भव है कि आपके लिखे हुए कुछ और भी ग्रन्थ मिल जायँ। यहाँ पर में इतना, और भी प्रकट कर देना उचित उमझता हूं कि दो एक विद्वान 'रायमछ ' नामसे भी हुए हैं, जिन्हें कहीं कहीं 'राजमछ ' भी लिला है। जैसे हुंबडजातीय ब्रह्मचारी रायमञ्ज. जिन्होंने वि० सं०

१६६७ में 'भक्तामर' स्तोत्रकी संस्कृत टीका लिखी है, और दूसरे पाण्डे रायमछ, जिन्होंने समयसारकी वह बालबोध भाषा टीका लिखी है जिसका कविवर बनारसीदासजीने अपने समयसार नाटकमें उछेख किया है। ये लोग लाटीसंहिताके कर्ता कविराजमछसे भिन्न थे। अतः कविराजमछके ग्रन्थोंकी सोज करनेवाले विद्वानोंको इस विषयका ध्यान रखना चाहिये।"





#### श्रीवीतरागाय नमः।

## श्रीस्याद्वादानवद्यपद्यगद्यविद्याविश्वारद्विद्वन्मणि-

राजमञ्जविरचिता

# लाटीसंहिता।

## प्रथमः सर्गः।

47YDEVC+

क्कानानन्दात्मानं नमामि तीर्थंकरं महावीरम्। यीर्वेति विश्वमशेषं व्यदीपि नक्षत्रमेकमिव नमसि ॥ १॥

नमामि शेषानिप तीर्थनायका—
ननन्तबोधादिचतुष्ट्यात्मनः ।
स्मृतं यदीयं किल नाम भेषजं
भवेद्धि विन्नोधगदोपशान्तये ॥ २ ॥
प्रदुष्टकमीष्टकविप्रमुक्तकां—
स्तद्यये चाष्टगुणान्वितानिह ।
समाश्रये सिद्धगणानिप स्फुटं

सिद्धेः पथस्तत्पदमिच्छतां नृणाम् ॥ ३ ॥

१ यस्य महावीरस्य । २ ज्ञाने । ३ नाशे ।

त्रयीं नमस्यां जिनलिङ्गधारिणां सतां मुनीनामुभयोपयोगिनाम । पर्वत्रयं धारयतां विशेषसात् पदं मुनेरद्विनयादिहार्थतः ॥ ४ ॥ जयन्ति जैनाः कवयश्च तद्विरः प्रवर्तिता यैर्वृषमार्गदेशना । विनिर्जितं जाड्यमिहासुधारिणां तमस्तमोरेरिव रिझमिर्महत् ॥ ५ ॥ इतीव सन्मङ्गलसिकयां दध-त्रधीयमानोऽन्वयसात्परंपराम् । उपज्ञलाटीभिति संहितां कवि-श्चिकीर्षेति श्रावकसद्भतस्थितिम् ॥ ६ ॥ द्वीपान्तरीयनिकरैः परितः परीतः स्वर्णाचलच्ललधृतातपवारणोऽसौ । गङ्गीघचामरविराजित एष जम्बू-द्वीपोधिराज इव राजति मध्यवर्ती ॥ ७॥ परीत्य जम्बतहमाळवाळव-.द्ररीयसोचै: परिखाब्धिनावृते अकृत्रिमं क्षेत्रमिहास्ति भारतं षडंशमात्रीकृतकालभारतम् ॥ ८॥ तत्रार्द्धचन्द्राकृतिकायमाने खण्डानि षद् सन्ति सरिन्नगेभ्यः ! खण्डोत्रविख्याततमार्थनामा निःश्रेयसेहास्ति वृषार्जनामाँ ॥ ९ ॥

९ दर्शनङ्गानचारित्रम् । अथवा आन्वार्योपाध्यायसाधुद्धपं पद्त्रयम् । २ रद्वितया-दित्यपि पाटः । ३ सूर्यस्य रश्मिभिः । ४ स पुस्तके " एव " इति पाटः । ५ वृषार्जनाथाः इति साधुः प्रतिभाति ।

तत्रास्ति देशो मगधाभिधेयो मध्ये यथाङ्गस्य मुखं सुवृत्तम्। नानापगाकाननभूधराणा-मालीभिरालिङ्गितविष्रहोऽसौ ॥ १०॥ सन्त्यत्र केविन्नगराधिपास्ते वक्तुं क्षमो ज्ञोऽपि न यनमहस्वम् । वैराटनामा किछ तत्समोपि चक्रीव दृष्टः कियद्द्धतश्रीः ॥ ११ ॥ इयन्महीमन्यनगैरनाका-मृजुं विमुक्तानतिवृत्तिहेतोः स्थानोपविष्टं यमुपेत्य चक्रा-कारा स्थितासीदिव भूभृदास्त्री ॥ १२ ॥ विलोक्य दंड्यानिव दूरवार्तनः खनित्रछिन्नानपरांद्य भूभृतः। अमी विदग्धाः समुपासते पुरं विराटसंज्ञं कृतमण्डलच्छलात् ॥ १३॥ पुष्पाणां वाटिकाभ्यः प्रचित्रतमस्तोत्थापितो यः परागः पुञ्जीभूतोद्रिसङ्गानभसि परिगतः, शारदीमभ्रश्लोभाम्। अर्वाक् पौराङ्गनाभिः प्रशमळवीमतः कुंकुमाट्यद्रवासै-रूर्दुं वैराटसम्राडिव शिरसि वळादातपत्रं निद्ध्यौ ॥ १४ ॥ यद्रमभ्रंलिह्सौधमण्डली

शिरःस्थितस्तम्भनियंत्रिताभिः । अयं पताकाभिरुपास्यमानो रराज सम्राडिव चामरौर्षैः ॥ १५ ॥ विद्यन्ते निधयोऽप्यनादिनिधना नातीव दूरेप्यथो नान्यारातु तदंघिपादपुरतः भूमौ छुठन्स्यो नवा।

१ स पुस्तके "नगराभिधाः" इति पाठः । २ स पुस्तके "नवा" इति पाठः 🕻

सुप्राप्याः सुरुभास्त्ववायं विषयाश्चाबारुगोपारुकैः विख्याताः पृथिवीषु ताम्रखनयो वैराटकट याश्रिताः ॥ १६ ॥ रत्नान्येव चतुर्दशेति नियमस्तत्रास्ति नात्रेति यद्— यत्रास्तां गजवाजिराजितरथा योषिन्सहस्ताणि च । सिद्धयन्तीह पदे पदेऽनवरतं धर्मार्थकामादयो हेतुश्चाप्यपवर्गसंज्ञकगतः सम्पद्यते प्राणिनाम् ॥ १७ ॥ धार्यन्ते शिरसीव दामनिवहा मात्राङ्कसुद्रान्विता वैराटे घटिताः पयोधिवरुयादवीगटन्तः कमात् । नोहंच्या जगतीह सर्वनृपतेश्चाज्ञा इवोह्नेसिता न्यायादागतमेतदेव नियमात्सश्राच्यतां तत्समः ॥ १८ ॥

हस्त्यश्वपादातिरथाः प्रकामं चमूरिवाभान्ति यथोपमानम्। यत्रानिशं संप्रति वर्तमानाः

साम्राज्यभाजोस्य किमस्ति शेषः ॥ १९॥

भटाः प्रचाराद्भटसौष्ठवोत्कटाः करे ललजिजह्वयमासिधारिणः।

इतस्ततोऽटन्ति रणे समुत्सुका

यदत्र सम्राट् स समर्थितोऽर्थतः ॥ २० ॥

प्राकारो वलयाकृतिः परिलसन्नानाइमनिर्मापितो वैराटं प्रविवेष्टच भाति परतः सर्वान्यचकोज्झितम् । मध्याह्ने किल दृष्टनष्ट इव यद्भाखानिहाँ भ्रंलिहि तन्मन्ये परिवेष एष शशिना सेवाकृते प्रेक्षितः ॥ २१ ॥

उपर्युपरि शालमशेषतः क्रमात् पुरःस्थिताः कंगुडसंज्ञया मताः । मन्ये नु वैराटनृपस्य नेमे-रारा दरिद्रारिविनाशनाय ॥ २२ ॥

<sup>🧣 &#</sup>x27;'कः' ''सः' पुस्तकयोः ''सार्वभोमस्याज्ञाः' इति पाठः । २ आकाशस्पृशि 🖟

प्राकारात्परितोऽप्यनन्तरतमो यस्यास्त्यपाच्यां दिशि विख्यातो भुवि वन्हिना द्रवैकरो, नाम्नापि ताम्राकरः। कोष्ठाग्नेवेडवानलानलमपां घोषाश्च सम्बारवैः किट्टोर्मार्द्घता यमार्यशकलोऽनेनेव खण्डाव्धिना॥ २३॥

पातालमादातुमपीहकामो वैराटनामा परिखोन्मिषादै

जिब्जुर्यतोनेकपदाहवे य-स्तृणाय मन्येत जगत्रयं यत् ॥ २४ ॥

विरेजुरत्रापि च सौधपंक्तयः सितादिवर्णोपलचित्रभित्तयः।

उपर्युपर्याजलैदाध्वगामिनो गृहोपरिष्टाद्गणनातिगां गृहाः ॥ २५ ॥

मनुजॅनामविधेरुदयात्परं

जनितमात्रतया नरजाङ्गनाः । सुतनुकान्तिभरादतिशायिना-

च्छ्रशुभिरे किमिहामरयोषितः ॥ २६ ॥

सुधावधूळीकृतगात्रयष्टयो यद्गियसौधाः स्वगुणातिशायिनः ।

हसन्ति यद्वा कुकवीनमीभिः

समं विमानान्युत्प्रेक्षितो दिव: ॥ २७ ॥

गृहायसंलग्नमृगाङ्ककान्तयो

विधोः कराश्लेषवशात्स्रवन्ति वा।

जितो हि वैराटबधूजनाननै रुद्गिवेन्दुः प्रहताधिकारतः ॥२८॥

हर्म्योङ्गणेषु खचितस्फटिकोपलेषु काचिश्व बालबनितानुपति नवोढा ।

१ द्क्षिणदिशि । २ अभिना ताम्बं इव भवति । ३ आकाशं मर्यादीकृत्य ।
 ४ मनुष्यगतिनामकर्मो द्यात् । ५ पानीयं स्रवन्ति ।

दृष्ट्वात्मनः प्रैतिनिधि किछ शक्कितासी दृक्तेक्षणा क्षणममर्थिया सपत्न्याः ॥ २९ ॥ वभुः सरांसीव भुन्नो यदन्तरे गृह्यद्वभागेषु मणित्विषां चयाः । वराङ्गनाः संवरिताम्बराः क्षणं

ययुद्धपान्तास्तरणातुराः पुनः ॥ ३० ॥

यत्रात्र कान्ता रतवेशमनीह निवेशितादर्शशताश्माभित्रौ ।

बाला प्रतिच्छायमवेक्ष्य रूपं वृथाऽकरोनमानमनल्पसंभ्रमात् ॥ ३१ ॥

विचित्रचित्राणि यदीयसद्मसु व्यलीलिखत्कमसु सूत्रधारः।

नूनं विलोक्यैतदकारि सद्विधिः

जगत्यरं चात्मकृतार्थतां गतः ॥ ३२ ॥

यदङ्गनामङ्गलगानकोटिभिः

प्छते मुदातोद्यंरवैर्विहायैसि । विधूपिताशामुखधूपधूमकै

रिहानिशं रौति शिखी स्म वेश्मसु ॥ ३३ ॥

विद्यन्ते नगराण्यनन्तगणितान्यासागराणाँसि वै तत्रापि प्रतिपत्तनं युवतयस्तारुण्यतायामयः। विन्त्वत्रत्यवराङ्गनापरिलसदृहकोणलीलावली वाणास्त्रेमेनुतेस्म दुर्गमतुलं वैराटकं मन्मथः॥ ३४॥

आसीदयत्नाद्धि जागरूको जगजिगीषुः कुसुमायुधश्च । छोलारणन्नूपुरतीयनादै

निशाहि वैराटपुराङ्गनानाम् ॥ ३५॥

१ प्रतिबिम्बम् । २ वाद्त्रिशब्दैः । ३ आक्त्रशे ।

यदीयहर्म्यामनिबद्धपद्धती दुेकूलरत्नाभरणाचलंकृताः । वधूरुपेत्येन्द्रधनु:शताकृति-मगादकालेऽपि विराटपत्तनम् ॥ ३६ ॥ विराटवीथीषु नवोढयोषितां गमागमाभ्यासवशानुसारिभिः। तदाननामोदमदालिनि: खन रयं मधुः कोऽप्यपरः सदातनः ॥ ३७॥ घनाघनाऋषजगज्जनौधै-वैराटहट्टाध्वसु पर्यटद्भिः। गतेः प्रचारोपि च दुर्गमोऽभू-द्वारांनिधेः पार इवोर्मिमजालैः ॥ ३८॥ अनेकदेशीयजनैरनेकै श्चितः सरिद्धिः सरितांपतिर्यथा । तदागमिष्यभिष्विलोपमेयतां यदा स सिन्धुर्मधुरोऽभविष्यत् ॥ ३९ ॥ वेदाः प्रमाणं हि पठाद्विरुचे विंप्रैरन्नैरिह सम्भृतोऽसौ। गुक्ताम्बरांगश्च चतुर्भिरास्यै र्वैराटनाम्नावततार धाता ॥ ४० ॥ उँवी यदन्ते विपुला स्वसीमः सस्यारुहाः सप्रसवेव योषित्। धान्यानि सूते विविधान्यजस्र रत्नानि यद्वा सुसुतोपमानि ॥ ४१ ॥ सार्द्राणि यत्रोपवनानि नित्यं नम्राणि भूयो मरुतेरितानि ।

<sup>9</sup> शब्देः । २ मार्गेषु । ३ उर्वी इति पृथ्वी । यथा योषित् सप्रसवा तथेयं उर्वी सस्यप्रसवा ।

वाचालितानीव पिकस्वनादैः
सप्रस्नयाणीव हि पाषदानि ॥ ४२ ॥
यस्यान्तिके कूपतडागवाष्यः
सुधावलिप्तोज्वलकण्ठदेशाः ।
परीत्य पूर्णं प्रतिविम्बमिन्दोः
स्थिताःविरंजुर्नभसीव ताराः ॥ ४३ ॥
सरस्सु वापीषु कुशशयानां
कचित्सहस्नाणि शतानि यत्र ।
वैराटसम्राज्यमुखेन्दुशोभां
हष्टुं धरित्र्याः भृतलोचनानि ॥ ४४ ॥
लोलोम्भयो यत्र जलाशयेषु

मन्ये मुखं वीक्ष्य विराटराज्ञः स्खलन्त्यनङ्गादवलाः पदे पदे ॥ ४५ ॥

चापीकृपतडागचत्वरमठक्रीडाद्रिवाट्यादिषु भामिन्यो रमणैः सहोत्सुकतयोद्रेकाद्रमन्ते ग्हः तन्मन्यऽमरदम्पतीशतमिदंस्वर्गात्समुत्तीर्य यत् दृष्ट्राश्चर्यपरंपरां मुद्मगाद्वैराटपार्श्व स्थितम् ॥ ४६ ॥

क्षणं पतित्वाथ समुत्पतन्ति।

गमागमाभ्यामटतां जनानां
श्रेणी चतुर्दिक्षु चतुर्मुखेभ्यः ।
अत्राकरिष्यद्रुमेव सुरापगायाः
पूरेण सा चेदभविष्यदेका ॥ ४७ ॥
यंतो बहिर्भागधरासु संस्थिताः
कृषीवलाः सार्भकबन्धुयोषितः ।

१ पर्षीदे सभायां योग्यानि पार्षदानि समापवर्तानि सेवकानि । २ वेष्ट्य ।
 १ वसन्ततिह्रकापादोऽयमुपजातिमन्यं आपनितः । ४ वेराटनगरात् ।

मनाग्मनागन्तरमाश्रितौश्रमाः द्धुर्दिवायामशतोपमेयताम् ॥ ४८ ॥ कीडाद्रिश्रङ्गेषु च पाण्डवाना मद्यापि चाश्चर्यपरंपरांङ्काः । यान् कांश्चिदालोक्य बलावलिप्ता दर्पं विमुख्रान्ति महाबला अपि ॥ ४९ ॥ जले जने नक्रमहानियोजनं धनुर्भृता ज्या निहतिर्न सम्पदाम् । रणे यती चापगुणे न संप्रहो विशालता यत्र न सा विशालता ॥ ५० ॥ दण्डोरित छत्रे न किल प्रजायां बन्धोऽस्ति हारे न जने कचिद्वै। गन्धापहो गन्धवहोस्ति तस्करो न तस्करः कोपि परार्थसङ्ग्रहे ॥ ५१ ॥ नवोढवध्वा नवसङ्गमे भयं न जातु भीतिः परचिक्रणो रणे। वस्नापहारो रतकर्मणि ध्रुवं यत्रापहारोस्त्यपरो न कश्चित् ॥ ५२ ॥ छिद्रप्रहो मौक्तिकदामगुम्फे न सूययान्योन्यजनेषु कश्चित्। चृते ध्वनिर्मारय मारयेति न बालगोपालमुखेषु यत्र ॥ ५३ ॥ ताम्बूलभुक्तावितिखण्डनं वा भोगोपभोगे न च तत्कदाचित्।

<sup>9 &#</sup>x27;क ' पुस्तके '' माश्चिनाः श्रमा '' इति पाटः । २ ' स ' पुस्तके 'सा ' इति पाटः ।

क्षतं नखाङ्केवरयोषिदङ्गे सौध्यावलीसंहनने न यत्र ॥ ५४ ॥ रागोऽधरे यत्र नितम्बिनीनां नान्यस्वदाराधनवञ्चनेषु । नेत्रद्वयो रञ्जनमङ्गनानां पापाञ्जनं नैव जनेषु किञ्चित् ॥ ५५ ॥ पयोजनाले परमस्ति कण्टको न कण्टकः कोऽपि मिथः प्रजायाम्। नूनं सरोगो न जनोऽत्र कश्चित् परं सरोगो यदि राजहंसः ॥ ५६ ॥ दरिद्रता दातृजने न यत्र परं प्रतिबाहिणि सास्ति पात्रे। नान्तस्तद्धिर्थपरंपराणा मापूर्यतां चेत्कविधर्मशक्तिः॥ ५७॥ इत्याद्यनेकैमिहिमोपमानै वैराटनाम्ना नगरं विलोक्य । स्तोतुं मनागात्मतया प्रवृत्तः सानंदमास्ते कविराजमङ्कः ॥ ५८ ॥ आसीदुग्रसमग्रवंशविदिता या स्वर्धुनीवामला नानाभूपतिरत्नभूरिव परा जातिश्च गत्ताभिधा। तस्यां बाबरपातिसाहिरभवन्नि र्जित्यशत्रुन् बला-दिल्लीमण्डलमण्डितात्मयशसा पूर्णप्रतापानलः ॥ ५९ ॥ तत्पुत्रः समजीजनित्रजङ्गे व्योम्नीव चण्डांशुमान् दोर्दण्डैरिव खंडनोद्भटमना नाम्ना हुमाहुं नृपः। दुर्वारो विलसत्प्रतापमहिमा चैकांतपात्राङ्कितो विख्यातो भुवि यः समुद्रपरिखापर्यंतभूमीश्वरः ॥ ६० ॥

९ सरासे गच्छताति सरोगः ।

तत्पुत्रोऽजिन सार्वभौमसद्दशः श्रोद्यत्प्रतापानळ-ज्वालाजालमत्रहिकाभिर्मितः प्रज्वालितारित्रजः । श्रीमत्साहिशिरोमणिस्त्वकवरो निःशेषशेषाधिपैः नानारत्निकरीटकोटिघटितः सृग्भिः श्रितांहिद्ववः ॥ ६१ ॥ श्रीमिंडेडीरपिण्डोपिमतमित्रनभः पाण्डुराखण्डकीर्स्या कृष्टं ब्रह्माण्डकाण्डं निजभुजयशसा मण्डपाडम्बरोऽस्मिन् । येनासौ पातिसाहिः प्रतपद्कवरप्रस्यविक्यातकीर्ति-र्जीयाद्भोक्ताथ नाथः प्रभुरिति नगरस्यास्य वैराटनामः ॥ ६२ ॥ जैनो धर्मोनवद्यो जगित विजयतेऽद्यापि सन्तानवर्ती साक्षाहैगम्बरास्ते यतय इह यथा-जातरूपाङ्कलक्षाः । तस्मै तेभ्यो नमोस्तु त्रिसमयनियतं प्रोइसद्यत्मसादा-द्वीगावर्द्धमानं प्रतिघविरहितो वर्तते मोक्षमार्गः ॥ ६३ ॥ श्रीमति काष्टासंघे माथुरगच्छेऽथ पुष्करे च गणे। लोहाचार्यप्रभृतौ समन्वये वर्तमाने च ॥ ६४ ॥ आसीत् सूरिकुमारसेनविदितः पट्टस्थभट्टारकः स्याद्वादैरनवद्यवादनखरैर्वादीभकुम्भेभामित्। येनेदं युगयोगिभिः परिभृतं सम्यग्हगादित्रयी नानारत्नचितं वृषप्रवहणं निन्येऽद्य पारंपरम् ॥ ६५ ॥ तत्पट्टेऽजिन हेमचन्द्रगणभृद्भट्टारकोर्चीपतिः काष्ट्रासङ्घनभोङ्गणे दिनमिणर्मिथ्यान्धकारारिजित्। यन्नामस्पृतिमात्रसोन्यगणिनो विच्छायतामागताः खद्योता इव वाथवाष्युद्धगणा भान्तीत्र भास्वत्पुर: ।। ६६ ।। तत्पट्टेऽभवदहेतामवयवः श्रीपद्मनम्दी गणी त्रैवेद्यो जिन धर्मकर्मठमनाः प्रायः सतामप्रणीः। भृव्यात्मश्रविबोधनोद्भटमाविभेद्वारको वाक्पदु-र्थस्याद्यापि यशः शशाङ्कविश्वदं जागति भूमण्डले ॥ ६७॥

१ सिंहः । २ तीर्थकःशासिद्धपः ।

तत्पट्टे परमाख्यया मुनियशःकीर्तिश्च भट्टारको नैर्मंथ्यंपद्माईतं श्चुतवलादादाय निःशेषतः । सिर्पिद्वंग्धदधीक्षुतैलमिललं पञ्चापि यावद्रसान् सक्त्वा जन्ममथं तदुप्रमकरोत् कर्मक्षयार्थं तपः ॥ ६८ ॥ तत्पट्टेऽस्त्यधुना प्रतापनिलयः श्रीक्षेमकीर्तिर्मुनिः हेयादेयविचारचारुचतुरो भट्टारकोण्णांशुमान् । यस्यप्रोषधपारणादिसमये पादोदनिन्दूत्करै-जीतान्येव शिरांसि धौतकलुषाण्याशाम्बराणां नृणाम् ॥ ६९ ॥

तेषां तदाम्नायपरंपराया
मासीत्पुरो डौकानिनाम घेयः।
तद्वासिनः केचिदुपासकाः स्युः
सुरेन्द्रसामग्र्युपमीयमानः॥ ७०॥

उपामोतकवंशशंशितपद्पीस्त्तजन्माश्रमः
श्रीमन्मङ्गलगोत्रलाञ्छनतया दक्षैः सुलक्ष्यो भुवि ।
प्रासीच्लीवनिजांपतिर्शृषमतिभीक् स्ववंशे रिवः
साधुः साधुरितीह लोकविदितो धर्मैकतानो धनी ॥ ७१ ॥
तस्यासन्निह सूनवः कमभुवो वेदैरिवोत्पेक्षिताः—
दूदाद्यः उकरोथ नाम जगसी तुर्यस्तिलोकाह्वयः ।
शाखाकल्पतरोरिवात्मजनतावर्गस्य संपोषकाः
चत्वारोऽपि निजान्वयोज्ज्वलयशोधान्नः सुपक्षा इव ॥ ७२ ॥
तत्राद्यस्य सुतो वरो वरगुणो न्योताह्वसंघाधिपो
येनैतिज्ञिनमन्दिरं स्फुटमिह प्रोनुङ्गमत्यद्भृतम् ।
वैराटे नगरे निधाय विधिवत् पूजाश्च वह्वयः कृत—
मत्रामुत्र सुखप्रदः स्वयशसः स्तम्भः समारोपितः ॥ ७३ ॥
श्रीसङ्गाधिपतिः प्रतापतपनो भोल्हा द्वितीयोङ्गजो
दुर्दान्तारिकुलाचलाधरशिरः पाताय वन्नायितः ।

पार्थाख्यायितविक्रमः स्वशरणायायातधात्रीभुजां वैराटीयमहत्तरेष्विप महत्सूत्रायितं यद्वचः ॥ ७४॥ उक्तआतृयुगावरोपि जननोपक्षीणहेतोः क्रमात् सर्वेरेव गुणैर्वरस्तदुभयप्रोक्तोक्तिसंसूचितः । अन्यै: कैश्चिद्पि प्रकर्षकरणैर्छब्धावकाशो गुणै-नीम्ना 'फामन' साम्यधर्मनिरतो जीयादुपज्ञामणीः ॥ ७५ ॥ येनानन्तरिताभिधानविधिना सङ्घाधिनाथेन य-च्छर्मारामयशोमयं निजवपुः कर्तुं चिरादीप्सितम् । तन्मन्ये फलवत्तरं कृतमिदं लब्ध्वाधुना सत्कंविम् वैराटे स्वयमागतं शुभवशाद्भमोशमहाह्वयम् ॥ ७६ ॥ प्रागज्ञायि महात्मनात्ममतिना येनैतद्ध्यक्षतः धर्मादेव सुर्विक्रितो यद्सुलं प्रायोस्त्यधर्मादिति । तत्ताल्हूविदुषः कृपापरतया देशोपदेशद्वया-च्छ्रीभद्वारकहेमचन्द्रविदितास्राये कृतानात्मनः ॥ ७७ ॥ सामान्यादवगम्य धर्मफिलतुं ज्ञातुं विशेषादिष भक्ता यस्तमपीपुच्छद्वृषरुचिनीम्राधुना फामनः। धर्मत्वं किमथास्य हेतुरथ किं साक्षात्फलं तत्त्वतः स्वामित्वं किमथेति सूरिरवदत् सर्वं प्रणुन्नः कविः ॥ ७८ ॥ धर्मः प्राणिद्या तद्रथमथ यत् सत्यत्रतादि स्फुटं यद्वार्हत्प्रतिबिम्बपूजनमतः सत्पात्रदानादि यत्। तद्धेतुर्बहिराप्तवागथ फलं स्वर्गापवर्गश्रियो भव्यस्तत्पद्भागुपासकमणे धर्मं कुरुष्वादरात् ॥ ७९ ॥ सत्यं धर्मरसायनो यदि तदा मां शिक्षयोपक्रमात्

१ 'स ' पुस्तके " जनतो " इतिपाठः । २ 'क ' पुस्तके " सत्कविः " इतिपाठः । ३ 'क ' पुस्तके " महाद्वयः " इतिपाठः किन्तु न साधुः प्रतिभाति । ४ "क " पुस्तके " सुसाञ्चितो " इतिपाठः अयमिष न साधुः । ५ "क " "स " पुस्तकयोः " आम्त्राये " इतिपाठः । ६ उद्यमात् ।

सारोद्धारमिवाप्यनुप्रहतया स्वल्पाक्षरं सारवत्।
आर्षं चापि मृद्किभिः स्फुटमनुच्छिष्टं नवीनं मह्निर्माणं परिधेहि सङ्घनृपतिः भूयोप्यवादीदिति ॥ ८० ॥
श्रुत्वेत्यादिवचःशतं मृदुरुचिनिर्दिष्टनामा कवि
नेतुं यावदमोघतामाभमतं स्वोपक्रमायोद्यतः।
तत्रत्यं जिनमन्दरं कविमनोद्दग्गोचरं व्याहर—
तावद्योति सहायतां गुरुवचो द्रव्यादिलब्बाविव ॥ ८१ ॥
उद्येरचतरस्थलादापेहदमाविश्चता भित्तयः
पक्षेस्तम्भसमृद्धकोष्टघटिताः शालाञ्चतस्यः शुभाः।
मध्ये स्याद्वरविदेकोत्तमतनुः कृटोस्ति मन्येत्वहं
वैराटस्य शिरःकिरीटघटितं चैताज्जनानां गृहम् ॥ ८२ ॥

य । शराकराट्याटत चताञ्जनाना गृह्स् ॥ ८२ । अनुपमशरसंख्यापूर्णकर्णावलीभ लिखितमनुजनागामसंसर्वस्वसारम् । ध्वजचमरमृगेन्द्रस्यासनाते। द्यल्लेष्टेः समवसरणशोभोद्धासि सद्गोदमत्र ॥ ८३ ॥

समवसरणशामाद्भास सद्यदमत्र ॥ ८२ ॥
चित्रालीर्यदलीलिखादित्रजगतामासृष्टिस्गंकमा
दादेशादुपदेशतश्च नियतं श्रीक्षेमकीर्तेः गुरोः ।
गुर्वाज्ञानितृत्तितश्च विदुषस्ताल्हूपदेशादिष
वैराटस्य जिनालये लिपिकरस्तत्सार्थनामाप्यभृत ॥ ८४ ॥
यत्र श्रावकसङ्घमण्डितमही स्वर्गाचले वाद्युतत्
स्याद्वादोद्यदमन्द्वाद्विदितास्तिष्ठन्तियत्राहिताः ।
निर्मन्थाः शामनस्तपोप्तिभरतो, निर्दिग्धकर्मन्धनाः
श्रीवैराटपुरास्थितं जिनगृहं तत्केन संवर्णयते ॥ ८५ ॥
पात्रभ्यो गृह्धमेकमिनिरतैनिलं सदाचारिभिः
दीयन्तेऽभयभेषजानुभवनान्नादीनि दानानि च ।
पूज्यन्ते जिनविम्बशास्त्रमुनयो यत्रानिशं श्रेयसे
श्रीवैराटजिनालयः प्रतिदिनं जीयाद्धरेण्यो वरः ॥ ८६ ॥

इत्याद्यनेकगुणराजिविराजमानं संप्रक्षणीयमनिशं जगदीक्षणानाम्। तत्र स्थितः किल करोति कविः कवित्वं तद्वद्वेतामपि गुणं जिनशासनं च॥८७॥

इति श्रीस्याद्वादानवद्यपद्यगद्यविद्याविद्यारित्विद्वन्मणिराजमस्रवि-रचितायां श्रावकाचारापरनामस्राटीसंहितायां साधुश्री दूदात्मजफामनमनःसरोजारविन्वविकाद्यनेक मार्त-ण्डमण्डसायमानायां कथामुखवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः।

# अथ द्वितीयः सर्गः।

एतत्कथामुखरसे रसिकायणीर्यो दूदात्मजो जयित कामननामधेयः । वैराटपष्टमद्दतां महनीयकीर्ति— क्योतकान्वयमयो गरिमाम्बुराशिः ॥ १ ॥ इत्याशीर्षादः ।

अहिंसा परमोधर्मः स्याद्धमस्तद्यंयात् । सिद्धान्तः सर्वतन्त्रोयं तद्धिशेषोऽधुनोच्यते ॥ १ ॥ सर्वसावद्ययोगस्य निवृतिर्वतमुच्यते । यो मृषादिपरित्यागः सोस्तु तस्यैव विस्तरः ॥ २ ॥ तद्वतं सर्वतः कर्तुं मुनिरेव क्षमो महान् । तस्यैव मोक्षमार्गश्च भावी नान्यस्य जातुन्वत् ॥ ३ ॥ अतः सर्वात्मना सम्यक् कर्तव्यं तद्धि धीधनैः । इच्छूळब्धे नरत्वेऽस्मिन् सूकविन्दूदकोपमे ॥ ४ ॥

१ अहिंसाधर्मनाशात् ।

तत्राल्रसो जनः कश्चित्कषायभरगौरवात् । असमर्थस्तथाप्येष गृहस्थत्रतमाचरेत् ॥ ५॥

### उक्तं च।

गुणै वय तव सम पडिमा दाणे जलगालणे च अणात्थिमिये। दंसणणाणचरित्तं किरिया तेवण्ण सावयाणं च ॥ १॥

## तथा चोक्तम्।

दंसण वय सामाइय पोसह साचित्त रायभत्ते य। वंभारंभपरिग्गह अणुमणमुद्धि देसविरदो य ॥ २ ॥ अष्टमुळगुणोपेतो चूतादिव्यसनोज्झितः। नरो दुर्शनिकः प्रोक्तः स्याचेत्सदर्शनान्वितः ॥ ६ ॥ मद्यं मांसं तथा श्लीद्रमथोदुम्बरपञ्चकम्। वर्जयेच्छावको धीमान् केवलं कुलधर्मावित् ॥ ७ ॥ ननु साक्षान्मकारादित्रयं जैनो न भक्षयेतु। तस्य किं वर्जनं न स्यादासिद्धं सिद्धसाधनात् ॥ ८ ॥ मैवं यस्मादतीचाराः सन्ति तत्रापि केचन । अनाचारसमाः नूनं त्याज्या धर्मार्थिभिः स्फुटम् ॥ ९॥ तद्भेदा बहवः सन्ति मादृशां नागगाचराः। तथापि व्यवहारार्थं निर्दिष्टाः केचिदन्वयात् ॥ १० ॥ चर्मभाण्डे तु निश्चिप्ताः घृततैलजलाद्यः । त्याज्याः यतस्रसादीनां शरीरिपशिताश्रिताः ॥ ११ ॥ नचाशङ्कर्य पुनस्तत्र सन्ति यद्वा न सन्ति ते। संशयोऽनुपल्लिब्धत्वाद् दुर्वारो व्योमचित्रवत् ॥ १२ ॥

गुण शब्देन अर्थे मूलगुणाः ज्ञेयाः । गुणाः ८, वतानि १२, तप १२, समता १, प्रतिमा ११, दानं ४. जलगालनं १, च अनस्तिमितम् १, । दुर्शन-ज्ञानचिरित्रं ३, कियाः त्रिपश्चाशत् श्रावकानां च ।

सर्वं सर्वज्ञज्ञानेन दृष्टं विश्वेकचक्षुषा। तदाज्ञया प्रमाणेन माननीयं मनीषिभिः ॥ १३॥ नोह्यमेतावता पापं स्याद्वा न स्यादतीन्द्रियात्। अंहो मांसाशिनोऽवइयं प्रोक्तं जैनागमे यतः ॥ १४ ॥ तदेवं वक्ष्यमाणेषु सूत्रेषादितसूत्रवत्। संशयो नैव कर्तव्यः शासनं जैनिमच्छता ॥ १५॥ अन्नं मुद्रादि, शुंड्यादि भेषजं, शर्करादि वा। खाद्यं, स्वाद्यं तु भोगार्थं ताम्बूलादि यथागमात् ॥ १६॥ पेयं दुग्धादि लेपस्तु तैलाभ्यङ्गादि कर्म यत् । चतुर्विधमिदं यावदाहार इति संज्ञित: ॥ १७ ॥ अथाहारकृते द्रव्यं शुद्धशोधितमाहरेत्। अन्यथामिषदोषः स्यात्तदनेकत्रसाश्रितात् ॥ १८ ॥ विद्धं त्रसाश्रितं यावद्वर्जयेत्तद्भक्ष्यंवत् । शतशः शोधितं चापि सावधानैर्र्रगादिभिः ॥ १९॥ संदिग्धं च यद्नादि श्रितं वा नाश्रितं त्रसैः। मनःशुद्धिप्रसिद्धर्थं श्रावकः कापि नाहरेत् ॥ २० ॥ अविद्धमपि निर्दोषं योग्यं चानाश्रितं त्रसैः। आचरेच्छावकः सम्यग्दष्टं नादृष्टमीक्ष्णैः ॥ २१ ॥ ननु शुद्धं यद्मादि कृतं शोधनयानया । मैवं प्रमाददोषत्वात्करमषस्यास्रवो भवेत् ॥ २२ ॥ गालितं दृढवस्रेण सर्पिसौलं पयो द्रवम् । तोयं जिनागमाम्नायादाहरेन्स न चान्यथा ॥ २३ ॥ अन्यथा दोष एव स्यान्मांसातीचारसंज्ञकः । अस्ति तत्र त्रसादीनां मृतस्याङ्गस्य शेषता ॥ २४ ॥

१ न विचार्यम् । २ पापम् । ३ "क" "ख" पुस्तकयोः "अभक्षवत्" इति पाटः । ४ नेत्रादिभिः।

२ ला॰ सं॰

दुरवधानतया मोहात्प्रमादाद्वापि शोधितम्। द्रःशोधितं तदेव स्याद् क्षेयं चाशोधितं यथा ॥ २५ ॥ तस्मात्सद्भतरक्षार्थं पलदोषनिवृत्तये । आत्मद्विभः स्बहस्तैश्च सम्यगन्नादि शोधयेत् ॥ २६ ॥ यथात्मार्थं सुवर्णादिकयार्थी सम्यगीक्ष्येत्। व्रतवानिप गृह्णीयादाहारं सुनिरीक्षितम् ॥ २७ ॥ सधर्मेणानभिज्ञेन साभिज्ञेन विधर्मिणा। शोधितं पाचितं चापि नाहरेद् व्रतरक्षकः ॥ २८ ॥ ननु केनापि स्वीयेन सधर्मेण विधर्मिणा। शोधितं पाचितं भाज्यं सुक्केन स्पष्टचक्षुषा ॥ २९ ॥ मैवं यथोदितस्योचैर्विश्वासो व्रतहानये। अनार्यस्याप्यनार्द्रस्य संयमे नाधिकारिता ॥ ३० ॥ चिलतत्वात्सीम्भ्यैव नूनं भावित्रतक्षतिः। दैशियल्याद्धीयमानस्य संयमस्य कृतः स्थितिः ॥ ३१ ॥ शोधितस्य चिरात्तस्य न कुर्योद् महणं कृती। कालस्यातिकमाद्भयो दृष्टिपूर्त समाचरेत् ॥ ३२ ॥ केवलेनाग्निना पकं मिश्रितेन घृतेन वा। उँषितात्रं न भुञ्जीत पिशिताशनदोषवित् ॥ ३३ ॥ तत्रातिकालमात्रत्वे परिणामगुणात्तवा । सम्मृच्छर्यन्ते त्रसाः सूक्ष्माः ब्रेयाः सर्वविदाइया ॥ ३४ ॥ शाकपत्राणि सर्वाणि नादेयानि कदाचन। आवकैर्मांसदोषस्य वर्जनार्थं प्रयत्नतः ॥ ३५ ॥ तत्रावद्यं त्रसाः सूक्ष्माः केचित्स्युद्देष्टिगोचराः । न त्यजनित कदाचित्तं शाकपत्राश्रयं मनाकु ।। ३६ ॥ तस्माद्धर्मार्थिना नूनमात्मनो हित्मिच्छत्।। आताम्बूलं दलं त्याज्यं श्रावकैर्दर्शनान्वितै: ॥ ३७ ॥

१ मनःशून्यतया । २ निर्देयस्य । ३ वासितम् ।

रजन्यां भोजनं त्याज्यं नैष्ठिकैत्रेतघारिभिः। पिशिताशनदोषस्य त्यागाय महदुरामैः ॥ ३८ ॥ ननु रात्रिभुक्तित्यागो नात्रोद्देश्यस्त्वया कचित्। षष्ठसंज्ञकविख्यातप्रतिमायामास्ते यतः ॥ ३९॥ सत्यं सर्वात्मना तत्र निशाभोजनवर्जनम् । हेतोः किन्त्वत्र दिग्मोत्रं सिद्धं स्वानुभवागमात् ॥ ४० ॥ अस्ति कश्चिद्विशेषोत्र स्वल्पाभासोर्थतोमहान्। सातिचारोऽत्र दिग्मात्रे तत्रातीचारवर्जिताः ॥ ४१ ॥ निषिद्धमन्नमात्रादिस्थूलभोष्यं त्रते हशः। न निषिद्धं जलाद्यत्र ताम्बूलाद्यपि वा निशि ॥ ४२ ॥ तत्र ताम्बूलतोयादिनिषिद्धं यावदञ्जसा। प्राणान्तेऽपि न भोक्तव्यमीषधादि मनीषिणा ॥ ४३ ॥ न वाच्यं भोजयेद्त्रं कश्चिद्दर्शनिको निशि। अन्नतित्वादशक्यत्वात्पक्षमात्रात्सपाक्षिकः ॥ ४४ ॥ अस्ति तत्र कुलाचारः सेषा नाम्ना कुलिकया। तां विना दर्शनिको न स्यात्रस्यात्रांमतस्तथा ॥ ४५ ॥ मांसमात्रपरित्यागादनस्तमितभोजनम् । व्रतं सर्वजघन्यंस्यात्तद्धस्तात्स्यादिकयाः ॥ ४६ ॥ नेत्थं यः पाक्षिकः कश्चिद् त्रताभावाद्स्यत्रती। पक्षमात्रावलम्बी स्याइतमात्रं नचाचरेत् ॥ ४७ ॥ यतोस्य पक्षग्राहित्वमसिद्धं बाधसम्भवात् । लोपात्सर्वविदाज्ञायाः साध्या पाश्चिकता कुतः ॥ ४८ ॥ आज्ञा सर्वविदः सैव कियावान् श्रावको मतः। कश्चित्सर्वनिकृष्टे।पि न त्यजेत्स कुलक्रियाः ॥ ४९ ॥

९ अल्पमाञ्जम् । २ क स पुस्तकवोः "स्थान्नस्याद्वानामतस्तवा" इति पाठः किन्वनेनेकाक्षराधिक्यम् ।

उक्तेषु वस्यमाणेषु द्शीनिकव्रतेषु च। सन्देहो नैव कर्तव्यः कर्तव्यो व्रतसंग्रहः ॥ ५० ॥ प्रसिद्धं सर्वछोकेरिमन् निशायां दीपसन्निधौ। पतङ्गादि पतत्येव प्राणिजातं त्रसात्मकम् ॥ ५१ ॥ म्रियन्ते जन्तवस्तत्र झम्पापातात्समक्षतः । तत्कलेवरसम्मिश्रं तत्कुतः स्यादनामिषम् ॥ ५२ ॥ युक्तायुक्तविचारोपि नास्ति वा निशि भाजने। मक्षिका नेक्ष्यते सम्यक् का कथा मसकस्य तु ॥ ५३ ॥ तस्मात्संयमबृद्धचर्थं निशायां भोजनं त्यजेत्। शक्तितस्तज्ञतुष्कं स्याद्त्राद्यन्यतमादि वा ॥ ५४ ॥ यत्रोषितं न भक्ष्यं स्यादनादि पलदोषतः। आसवारिष्टसन्धानाथानादीनां कथात्र का ॥ ५५ ॥ रूपगन्धरसस्पर्शाचितं नैव भक्षयेत्। अवद्यं त्रसजीवानां निकोतानां समाश्रयात् ॥ ५६ ॥ दधितऋरसादीनां भक्षणं वश्यमाणतः। कालाद्वीक् , ततस्तुई न भश्यं तद्भश्यवत् ॥ ५७ ॥ इत्येवं पलदोषस्य दिग्मात्रं लक्षणं स्मृतम् । फलितं भक्षणादस्य वश्यामि श्रृणुताधुना ॥ ५८ ॥ सिद्धान्ते सिद्धमेवैतत् सर्वतः सर्वदेहिनाम् । मांसांशस्याशनादेव भावः संक्षेशितो भवत् ॥ ५९ ॥ न कदाचित् मृदुत्वं स्याद्यद्योगं त्रतधारणे। द्रव्यतो कर्मरूपस्य तच्छक्तेरनतिक्रमात् ॥ ६० ॥ अनाद्यनिधना नृनमचिन्त्या वस्तुशक्तयः। न प्रतक्यीः कुतर्कैर्यत् स्वभावोऽतर्कगोचरः ॥ ६१॥ अयस्कान्तोपलाकृष्टसूचीवसद्द्वयाःपृथक् । अस्ति शक्तिविभावाख्या विश्वो बन्धादिकारिणी ॥ ६२ ॥ न वाच्यमिकिञ्चित्करं वस्तुबाह्यमकारणम् । धनूरादिविकाराणामिन्द्रियार्थेषु दर्शनात् ॥ ६३ ॥

यद्वस्तुबाह्यं गुणदोषसृतेर्निमित्तमभ्यन्तरमूलहेतोः । अध्यात्मवृत्तस्य तदङ्गभूतमभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते ॥ ३ ॥ एवं मांसाशनाद्भावोऽवदयं संक्वेशितो भवेत्। तस्माद्सातवन्धः स्यात्ततो भ्रान्तिस्ततोऽसुखम् ॥ ६४ ॥ एतदुक्तं परिज्ञाय श्रद्धाय च मुहुर्मुहु:। ततो विरमणं कार्यं श्रावकैर्धर्मवेदिभिः॥ ६५॥ मद्यं यक्तवतस्तस्य वच्म्यतीचारवर्जनम् । यत्त्यागन भवेच्छुद्धः श्रावको ज्ञातस्वर्णवत् ॥ ६६ ॥ हृषीकज्ञानयुक्तस्य मादनान्मद्यमुच्यते । ज्ञानाद्यावृत्तिहेतुत्वात्स्यात्तदवद्यकारणम् ॥ ६७ ॥ भङ्गाहिफेनधनूर खस्खसादिफलं च यत्। माद्यताहेतुरन्यद्वा सर्वं मद्यवदीरितम् ॥ ६८ ॥ एवमित्यादि यहस्तु सुरेव मद्कारकम्। तिन्निखिलं त्यजेद्धीमान् श्रेयसे ह्यात्मनो गृही ॥ ६९ ॥ दोषत्वं प्राग्मतिभ्रंशस्ततोमिध्याववोधनम् । रागादयस्ततः कर्म ततो जन्मेह क्वेशता ॥ ७० ॥ दिग्मात्रमत्र व्याख्यातं तावन्मात्रैकहेतुतः । व्याख्याम्यामः पुरो वैयासात्तद्वतावसरे वयम् ॥ ७१ ॥ माक्षिकं मक्षिकानां हि मांसासृक् पीडनोद्भवम्। प्रसिद्धं सर्वलोके स्यादागमेष्वपि सूचितम् ॥ ७२ ॥ न्यायात्तद्भशे नूनं पिशिताशनदृषणम्। त्रसास्ता मिक्का यस्मादामिषं तत्कलेवरम् ॥ ७३ ॥

<sup>9</sup> उन्मादकारणात् । २ स्तोकमात्रम् । ३ विस्तरतः । ४ 'क ' पुस्तके " स्वयम् " इतिपाटः ।

किन्न तत्र निकातादिजीवाः संसर्गजाः क्षणात्।
सन्मूर्चिछमा न मुद्धान्ति तत्सङ्गं जातु कव्यवत्॥ ७४॥
यथा पकं च शुष्कं वा पछं शुद्धं न जातुचित्।
प्रासुकं न भवेत्कापि नित्यं साधारणं यतः॥ ७५॥
अयमर्थो यथान्नादि कारणात्प्रासुकं भवेत्।
शुष्कं वाध्यप्रिपकं वा प्रासुकं न तथामिषम्॥ ७६॥
प्राग्वद्त्राध्यतीचाराः सान्ति केचिजिनागमात्।
यथा पुष्परसः पीतः पुष्पाणामासवो यथा॥ ७७॥
उद्गुम्बरफलान्येव नादेयानि हगातमभिः।
नित्यं साधारणान्येव त्रसाङ्गेराश्रितानि च॥ ७८॥
अत्रोदुम्बरशब्दस्तु नूनं स्यादुपलक्षणम्।
तेन साधारणास्त्याच्या ये वनस्पतिकायिकाः॥ ७९॥
उक्तं च।

मृत्रगणोरवीआ साहा तह खंधकंदवीअरुहा। सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य ॥ ४॥

१ अस्यार्थः —येषां प्रत्येकवनस्पत्तांनां कन्द्स्य वा मूहस्य वा शासाया वा स्कन्धस्यापि वा खम्बहुळतरा स्थूळतरा भवन्ति तेषां अनन्तजीवाः अनन्तजीवेः निगोद जीवेः सिहताः प्रतिष्ठितप्रत्येकाः इत्यर्थः । तु पुनः येषां कन्द्रादीनां त्वक् तनुतरा अत्यन्या ते अप्रतिष्ठितप्रत्येकाः भवन्ति । मूह्यं बीजं येषां ते मूह्यबीजाः आर्द्रकरिद्राद्यः, अग्रं बीजं येषां ते अग्रवीजाः आर्यकोदीस्याद्यः। पर्रासक्तिजात्याद्यः। पर्व बीजं येषां ते पर्वबीजाः इक्षुवेत्रादयः । कन्द्रो बीजं येषा ते कन्द्र्याजाः पिण्डाल सुरुणाद्यः । स्कन्धो बीजं येषां ते स्कन्ध्रयाजाः सहक्री कण्ठकीपळाशाद्यः । बीजात् रोहन्तीति बीजरुहाः । शालिगोधुमाद्यः । सम्मूर्च्छे समंतात् प्रमृतपुद्रलक्ष्येन वा सम्मूर्ण्डिकमाः । अनन्तानन्तिगोद्जीवानां कायाः प्रतिष्ठितप्रत्येकाः । चशब्दात् अप्रतिष्ठितप्रत्येकाः सन्तीत्यर्थः । एते मृहर्वीजादि-सम्मृर्ण्डिकमपर्यन्ताः प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरणीवास्तेषि सम्मूर्ण्डिमा एव भवन्ति । प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः आश्रातिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्वातिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र । प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र । स्वतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र । स्वतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र । स्वतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र । स्याक्षेत्र प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र । स्वतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्याक्षेत्र ।

साहारणमाहारं साहारणमाणपाणगहणं च ।
साहारणजीवाणं साहारणजन्खणं भिणयं ॥ ५ ॥
जैत्थेकमरइ जीवो तत्थ दु मरणं हवे अणंताणं ।
चंकमइ जत्थ इको चंकमँणं तत्थ णंताणं ॥ ६ ॥
मूळवीजा यथाप्रोक्ता फलकाद्याद्रकादयः ।
न भक्ष्या दैवयोगाद्वा रोगिणाप्यौषधच्छळात् ॥ ८० ॥
तद्भक्षणे महापापं प्राणिसन्दोहपीडनात् ।
सर्वज्ञाज्ञावळादेतद्दर्शनीयं दगङ्गिभिः ॥ ८१ ॥
ननु केनानुमीयेत हेतुना पक्षधर्मता ।
प्रत्यक्षानुपळिच्धत्वाज्ञीवाभावोवधायते ॥ ८२ ॥
मैवं प्रागेव प्रोक्तत्वात्स्वभावोऽतंर्कगोचरः ।
तेन सर्वविदाज्ञायाः स्वीकर्त्वयं यथोदितन् ॥ ८३ ॥
नन्वस्तु तत्तदाज्ञाया पृष्ठुमीहामहे परम् ।
यदेकाक्षशरीराणां भक्ष्यत्वं प्रोक्तमहेता ॥ ८४ ॥

१ यत्साधारणनामकर्मीद्यवशवत्यंनन्तजीवानां उत्पन्नप्रथमसमये आहारपर्याप्तिः तत्कार्यंचाहारवर्गणायातपुद्गलस्कन्धानां सलरसभागपिणमनं साधारणसदृशं समकालं च भवित । तथा शरीरपर्याप्तिः तत्कार्यंचाहारवर्गणायातपुद्गलस्कन्धानां शरीराकार-परिणमनं । इन्द्रियपर्याप्तिः तत्कार्यं च स्पर्शनाद्गीन्द्रियाकारपरिणमनम् । आनपान पर्याप्तिः तत्कार्यं च उच्छुासनिःश्वासग्रहणं । साधारणं समकालं च भवित । तथा प्रथमसमयोत्पन्नानामिव तर्जेव शरीरे द्वितीयादिसमयोत्पन्नानामप्यनन्तानन्तजीवानां पूर्वपूर्वसमयोत्पन्नानामनन्तानन्तजीवैः सहआहारपर्याप्त्यादिकं सर्वं सद्धां समकालं च भवित । तदिदं साधारणस्कृतां मणितम् । निःनिषमाद्वनन्तसंख्याविद्यन्तानां जीवानां गोदं क्षेत्रं स्थानं ददातीति निगोदं कर्म । तयुक्ता जीवा निगोद् इत्युच्यंते । अथवा नियतानां अनन्तानन्तजीवानां एकां एव गां भूमि क्षेत्रं निवासं ददातीति निगोदं तत् शरीरं येषां ते निगोदाः । एकोच्छ्वासनिःश्वासे अद्यादश वारं जन्म कृतवा अष्टादशवारं मरणं कुर्वेति ॥ २ यत्र एकः न्नियते जीवः तत्र तु मरणं भवेत् अनन्तानाम् चक्रमते यत्र एकः चंक्रमणं तत्र अनन्तानाम । ३ आगमनम् – जन्म । विचारगोचरे नारित ।

सत्यं बहुबधादत्र भश्यत्वं नोक्तमईता ।
कुतिश्चित्कारणादेव नोहंघ्यं जिनशासनम् ॥ ८५ ॥
एवं चेत्तत्र जीवास्ते कियन्तो वद कोविद ।
हेतोर्यदत्र सर्वज्ञैरभश्यत्वमुदीरितम् ॥ ८६ ॥
घनाङ्गुलासंख्यभागभागैकं तद्वपुः स्मृतम् ।
तत्रैकस्मिन् शरीरे स्युः प्राणिनोऽनन्तसंज्ञिताः ॥ ८७ ॥

उक्तं च।

एयणिगोयसरीरे जीवा दब्बप्पमाणदो दिहा। सिद्धेहिं अणंतगुणा सब्बेण वितीदकालेण॥ ७॥ इदमेवात्र तात्पर्यं तावन्मात्रावगाहके। केचिन्मिथोवगाहाः स्युरेकीभावादिवापरे॥ ८८॥

उक्तं च।

जंबूदीवे भरहे कोसलसाकेय तम्बरायं च ।
खंधंडर आवासा पुलिवसरीराणि दिहंता ॥ ८ ॥
एतन्मत्वाहता प्रोक्तमाजवंजवभीरुणा ।
कन्दादिलक्षणत्यागे कर्तव्या सुमितः सती ॥ ८९ ॥
एवमन्यद्पि त्याज्यं यत्साधारणलक्षणम् ।
त्रसाश्रितं विशेषेण तद्दियुक्तस्य का कथा ॥ ९० ॥
साधारणं च केषांचिन्मूलं स्कन्धस्तथागमात् ।
शाखाः पत्राणि पुष्पाणि पर्वदुम्धफलानि च ॥ ९१ ॥
तत्र व्यस्तानि केषांचित्समस्तान्यथदेहिनाम् ।
पापमूलानि सर्वाणि ज्ञात्वा सम्यक् परित्यजेत् ॥ ९२ ॥
मूलसाधारणास्तत्र मूलकाश्चाद्रकादयः ।
महापापप्रदाः सर्वे मूलोन्मूल्या गृहित्रतैः ॥ ९३ ॥
स्कन्धपत्रपयः पर्व तुर्यसाधारणा यथा ।
गंडीरकस्तथा चार्कदुम्धं साधारणं मतम् ॥ ९४ ॥

पुष्पसाधारणाः केचित्करीरशर्षपाद्यः । पर्वसाधारणाश्चेक्षदण्डाः साधारणाप्रकाः ॥ ९५ ॥ फलसाधारणं ख्यातं त्रोक्तोदुम्बरपञ्चकम्। शाखासाधारणा ख्याता कुमारीपिण्डकादयः ॥ ९६ ॥ कुंपलानि च सर्वेषां मृदूनि च यथागमम्। सन्ति साधारणान्येव प्रोक्तकालावधेरधः॥ ९७॥ शाकाः साधारणाः केचित्केचित्प्रस्येकमृर्तयः । वल्यःसाधारणाःकाश्चित्काश्चित्प्रत्येककाः स्फुटम् ॥ ९८ ॥ तत्स्वरूपं परिज्ञाय कर्तव्या विरितस्ततः। उत्सर्गात्सर्वतस्त्यागो यथाशक्त्यापवादतः ॥ ९९ ॥ शक्तितो विरतौ चापि विवेकः साधुरात्मनः। निर्विवेकात्कृतं कम विफलं चाल्पफलं भवेत् ॥ १०० ॥ कदाचिन्महतोऽज्ञानाद् दुर्दैवान्निर्विवेकिनाम् । तत्केवलमनथीय कृतं कर्म शुभाशुभाम् ॥ १०१ ॥ यथात्र श्रेयसे केचिद्धिंसां क्विन्ति कर्मणि। अज्ञानात्स्वर्गहेतुत्वं मन्यमानाः प्रमादिनः ॥ १०२ ॥ तद्वइयं तत्कामेन भवितव्यं विवेकिनाम्। देशतो वस्तुसंख्यायाः शक्तितो व्रतधारिणा ॥ १०३ ॥ विवेकस्यावकाशोस्ति देशतो विरतावापे। आदेयं प्राप्तुकं योग्यं नादेयं तद्विपर्ययम् ॥ १०४ ॥ न च स्वात्मेच्छया किंचिदात्तमादेयमेव तत्। नात्तं यत्तदनादेयं भान्तोन्मत्तकवाक्यवत् ॥ १०५ ॥ तस्माद्यत्रासुकं शुद्धं तुच्छहिंसाकरं शुभम्। सर्वं त्यक्तुमशक्येन प्राद्यं तत्कचिद्रस्पशः ॥ १०६ ॥

१ दुष्कभैयोगात् । २ विरितसमीहकेन । १ गृहीतम् ।

यावत्साधारणं त्याज्यं त्याज्यं यावत्त्रसाश्रितम् । एतत्त्यागे गुणोवद्यं संघद्दे स्वस्पदोषता ॥ १०७ ॥ नतु साधारणं यावत्तत्सर्वं लक्ष्यते कथम्। सत्यं जिनागमे प्रोक्तास्क्ष्मणादेव स्थयते ॥ १०८ ॥ तहश्र्णं यथा भङ्गे समभागः प्रजायते । तावत्साधारणं ज्ञेयं शेषं प्रत्येकमेव तत् ॥ १०९ ॥ तत्राप्यत्यल्पीकरणं योग्यं योगेषु वस्तुषु । यतस्तृष्णानिवृत्यर्थमेतत्सर्वं प्रकीर्तितम् ॥ ११० ॥ इति संक्षेपतः ख्यातं साम्ना मूलगुणाष्टकम्। अर्थादुत्तरसंज्ञाश्च गुणाःस्युर्गृहमेधिनाम् ॥ १११ ॥ तांरैतानवसरे तत्र वश्यामः स्वल्पविस्तरात्। इतः प्रसङ्गतो वश्ये तत्सप्तव्यसनोज्झनम् ॥ ११२ ॥ चृतमांससुरावेदयाखेटचौर्यपराङ्गनाः। महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेव्बुधः ॥ ११३ ॥ अक्षपासादिनिक्षिप्तं वित्ताज्जयपराजयम् । क्रियायां विद्यते यत्र सर्वं दृतमिति स्मृतम् ॥ ११४ ॥ प्रसिद्धं यूतकर्मेदं सद्यो बन्धकरं स्मृतम्। यावदापनमयं ज्ञात्वा त्याख्यं धर्मानुरागिणा ॥ ११५ ॥ तत्र बह्वः कथाः सन्ति यूतस्यानिष्टसूचिकाः । रतास्तत्र नराः पूर्वं नष्टा धर्मसुतादयः ॥ ११६ ॥ श्रूयते दृश्यते चैव यूतस्यैतद्विजृाँम्भतम् । दरिद्राः कर्तितोपाङ्गा नराः प्रास्ताधिकारकाः ॥ ११७ ॥ न बाच्यं बूतमात्रं स्यादेकं तद्व्यसनं मनाक्। चौर्यादि सर्वव्यसनपतिरेष न संशयः ॥ ११८ ॥

१ उत्तरगुणान् । २ फलम् ।

विद्यन्तेत्राप्यतीचारास्तत्समा इव केचन। जेतव्यास्तेपि हम्मार्गे छप्नैः प्रत्यप्रबुद्धिभः ॥ ११९ ॥ अन्योन्यस्येषेया यत्र विजिगीषा द्वयोरिति । व्यवसायादेते कर्म द्युतातीचार इष्यते ॥ १२० ॥ यथाहं धावयाम्यत्र युवं चाप्यत्र धावत । यदातिरिक्तं गच्छेयं त्वत्तो गृह्णामि चेप्सितम् ॥ १२१ ॥ इत्येवमादयोप्यन्ये यूतातीचारसंक्षिकाः। श्लपणीया क्षणादेव चूतत्यागोन्मुखैनरैः ॥ १२२ ॥ मांसस्य भक्षणे द्रोषाः प्रागेवात्र प्रपञ्चिताः । पुनरुक्तभयाद्भयो नीता नोहेशश्रिक्याम् ॥ १२३ ॥ कमें तत्र प्रवृत्तिः स्यादासक्तिव्यसनं महत्। प्रवृत्तिर्यत्र स्याज्या स्यादासक्तेस्तत्र का कथा ॥ १२४ ॥ मैरेयंमपि नादेयमित्युक्तं प्रागितो यतः । ततोद्य वक्तव्यतायां पिष्टपेषणवृषणम् ॥ १२५ ॥ प्राग्वद्त्र विशेषोस्ति महानप्यविवक्षितः। सामान्यलक्षणाभावे तद्विशेषक्षंतिर्यथा ॥ १२६ ॥ प्रवृत्तिस्तु क्रियामात्रमासिकर्यसनं महत्। त्यक्तायां तत्प्रवृत्तौ वै का कथा सक्तिवर्जने ॥ १२७ ॥ तद्लं बहुनोक्तेन तद्गन्धोऽवद्यकारणम् । स्मृतमात्रं हि तन्नाम धर्मध्वंसाय जायते ॥ १२८ ॥ पण्यस्त्री तु प्रसिद्धा या वित्तार्थं सेवते नरम्। तन्नाम दारिका दासी वेदया पत्तननायिका ॥ १२९ ॥ तत्त्यागः सर्वतः श्रेयान् श्रेयोर्थं यतंतां नृणाम् । मद्यमांसादिदोषान्वै निःशेषान् त्यक्तुमिच्छताम् ॥ १३० ॥ आस्तां तत्सङ्गमे दोषो दुर्गतौ पतनं नृणाम्। इहैव नरकं नूनं वेश्याव्यासक्तचेतसाम्॥ १३१॥

१ विना । २ अधिकम् । ३ मसम् । ४ हानिः । ५ वलंकुईनाम् ।

#### उक्तं च।

या खादन्ति पलं पिबन्ति च सुरां जल्पन्ति मिध्यावचः। स्निह्यन्ति द्रविणार्थमेव विद्धत्यर्थप्रतिष्ठाक्षतिम् । नीचानामपि दूरवक्रमनसः पापात्मिका कुर्वते । लालापानमहर्निशं न नरकं वेदयां विहायाऽपरम् ॥ ९ ॥ रजकशिलासदृशीभिः कुक्कुरकर्परसमानचरिताभिः। वेक्याभिर्यादेसङ्गः कृतमिव परलाकवार्ताभिः ॥ १० ॥ प्रसिद्धं बहुभिस्तस्यां प्राप्ता दुःखपरंपराः। श्रेष्ठिना चारुदत्तेन विख्यातेन यथा परा: ॥ १३२ ॥ यावान् पापभरो याद्यग्दारिका दरिकर्मणः। कविनापि न वा तावान् कापि वक्तुं च शक्यते ॥ १३३ ॥ आस्तां च तद्रताद्त्र चित्रकादिक्जो नृणाम्। नारकादिगतिभान्तेर्यद् दुःखं जनमजन्मनि ॥ १३४ ॥ न वाच्यमेकमेवैतत्तावन्मात्राल्पदोषतः । द्यतादिव्यसनासक्तेः कारणं धर्मध्वंसकृत् ॥ १३५ ॥ सुगमत्वाद्धि विस्तारप्रयासो न कृतो मया। दोषः सर्वप्रमिद्धोत्र वार्वंदूकतया क्रुतम् ॥ १३६ ॥ सन्ति तत्राप्यतीचाराश्चतुर्थत्रतवर्तिनः । निर्देक्ष्यामो वयं तांस्तान् तत्तत्रावसरे यथा ॥ १३७ ॥ ख्यातः पण्याङ्गनात्यागः संक्षेपादक्षप्रत्ययात् । आखेटकपरित्यागः साधीयानिति शस्यते ॥ १३८ ॥ अन्तर्भावोस्ति तस्यापि गुणाणुत्रतसंज्ञके । अनर्थदण्डत्यागारूये बाह्यानर्थिक्रयादिवत् ॥ १३९ ॥ तत्तत्रवसरेऽवइयं वश्यामो नातिविस्तरात्। प्रसङ्गाद्वा तद्त्रापि दिग्मात्रं वक्तुमहिति ॥ १४० ॥

१ अतिबकृतया । २ अतिशयेन साधुः प्रसिद्धत्वान् ।

नन् चानर्थदण्डोस्ति भोगादन्यत्र याःक्रियाः। आत्मानन्दाय यत्कर्म तत्कथं स्यात्तथांविधम् ॥ १४१ ॥ यथा सृक्चंद्नं योषिद्वस्त्राभरणभोजनम् । सुखार्थं सर्वमेवैतत्तथाखेटिकयापि च ॥ १४२ ॥ मैवं तीत्रानुभागस्य बन्धः प्रमादगौरवात्। प्रमादस्य निवृत्यर्थं स्मृतं व्रतकदम्बकम् ॥ १४३ ॥ सृक्चंदनवनितादौ क्रियायां वा सुखाप्तये। भोगभावो सुखं तत्र हिंसा स्यादानुषङ्गिकी ॥ १४४॥ आखेटके तु हिंसायाः भावः स्याद्भूरिजौन्मनः । पश्चाद्दैवानुयोगेन भोगः स्याद्वा नवा कचित् ॥ १४५ ॥ हिंसानन्देन तेनोचैरौद्रध्यानेन प्राणिनाम्। नारकस्यायुषा बन्धः स्यात्रिर्दिष्टो जिनागमे ॥ १४६ ॥ ततोवदयं हि हिंसायां भावश्चानथेदण्डकः। त्याज्यः प्रागेव सर्वेभ्यः संक्रेशभ्यः प्रयत्नतः ॥ १४७ ॥ तत्रावान्तररूपस्य मृगयाभ्यासकमेणः । त्यागः श्रेयानवर्यं स्याद्न्यथाऽसातबन्धनम् ॥ १४८ ॥ अतीचारास्तु तत्रापि सन्ति पापानुयायिनः। यानपास्य त्रतिकोपि निर्मेही भवति ध्रुवम् ॥ १४९ ॥ कार्यं विनापि क्रीडार्थं कौतुकार्थमथापि च। कर्तव्यमटनं नैव वापीकूपादिवर्त्मसु ॥ १५० ॥ पुष्पादिवाटिकासृचैर्वनेषूपवनेषु च। सरित्तडागक्रीडाद्रिसरःश्रून्यगृहादिषु ॥ १५१ ॥ शस्याधिष्ठानक्षेत्रेषु गोष्ठीनेष्वन्यवेश्मसु । कारागारगृहेपूचैर्मठेषु नृपवेदमसु ॥ १५२ ॥

<sup>9</sup> अनर्थद्ण्डारूथम् । २ प्रसङ्गोद्भवा । ३ प्रचुरसंसारिणः । ४ क स पुस्तकयोः "नारकस्यन्यजोबन्धः" इतिपाठः ।

एवमित्यादिस्थानेषु विनाकार्यं न जातुचित्। कौतुकादिविनोदार्थं न गच्छेन्मगयोज्झितः ॥ १५३ ॥ तस्करादिविघातार्थं स्थानेषु चण्डभीहषु। योध्दुमुत्सुकभूपादियोग्यासु युद्धभूमिषु ॥ १५४ ॥ गीतनाद्विवाहादिनाट्यशास्त्राद्विदम् । हिंसारम्भेषु कूपादिखननेषु च कर्मसु ॥ १५५ ॥ न कर्तव्या मतिधीरै स्वप्नमात्रे मनागपि । केवलं कर्मबन्धाय मोहस्यैतद्धि स्फूर्जितम् ॥ १५६ ॥ गच्छन्नप्यात्मकार्यार्थं गच्छेद् भूमि विलोकयन्। युगद्वां दशा सम्यगीर्यासंशुद्धिहेतवे ॥ १५७ ॥ तत्र गच्छन्न छिन्द्रेद्वा तरुपर्णफलादिकान्। पद्भ्यां दोभ्यां न कुर्वीत जलस्फालनकर्म च ॥ १५८ ॥ शर्करादिपरिक्षेपं प्रस्तरैर्भूमिकुदृनम्। इतस्ततोऽटनं चापि क्रीडाकूर्दनकर्म च ॥ १५९॥ हिंसोपदेशमित्यादि न कुर्वीत विचक्षणः। प्राक्पद्व्यामिवारूढः सर्वतोनर्थदण्डमुक् ॥ १६० ॥ व्याख्यातो मृगयादोषः सर्वज्ञाज्ञानतिकमात्। अर्गलेवाऽत्रतादीनां त्रतादीनां सहोदरः ॥ १६१ ॥ अध चौर्यव्यसनस्य त्यागः श्रेयानिति स्मृतः । तृतीयाणुत्रतस्यान्तर्भावी चाप्यत्र सृत्रितः ॥ १६२ ॥ तल्लक्षणं यथा सूत्रे निर्दिष्टं पूर्वसूरिभिः। यद्यद्तादानं तत्स्तेयं स्तेयविवर्जितैः ॥ १६३ ॥ व्यसनं स्यात्तत्रासिकः प्रवृत्तिर्वो गुहुर्गुहुः। यद्वा त्रतादिना क्षुद्रैः परित्यक्तुमशक्यता ॥ १६४ ॥ तदेतद्व्यसनं नूनं निषिद्धं गृहमेधिनाम्। संसारदु:सभीरूणामशरीरसुखैषिणाम् ॥ १६५ ॥

त्तत्त्वरूपं प्रवक्ष्यामः पुरस्ता दल्पीवस्तरात्। उच्यतेत्रापि दिग्मात्रं सोपतोगि प्रसङ्गसात् ॥ १६६ ॥ उक्तः प्राणिवधो हिंसा स्वाद्धर्मः स दुःखदः। नार्थाज्जीवस्य नाशोस्ति किन्तु बन्धोत्र पीड्या ॥ १६७ ॥ ततोऽवइयं हि पापः स्यात्परस्वहरणे नृणाम्। यादृशं मरणे दुःखं तादृशं द्रविणक्षतौ ॥ १६८ ॥ एवमेतत्परिज्ञाय द्शेनश्रावकोत्तमैः। कर्तव्या न मतिः कापि परदारधनादिषु ॥ १६९॥ आस्तां परस्वस्वीकाराद्यद् दुःखं नारकादिषु । यदत्रैव भवेद् दुःखं तद्वक्तुं कः क्षमो नरः ॥ १७०॥ चौर्यासको नरोवइयं नासिकादिक्षतिं स्मेत्। गर्नभारोपणं चापि यद्वा पञ्चत्वमाप्त्यात् ॥ १७१ ॥ उद्विमो विव्वशंकी च भान्तोनवस्थचित्तकः। न क्षणं तिष्ठते स्वस्थः परिवत्तहरो नरः ॥ १७२ ॥ परस्वहरणासकैः प्राप्तादुःखपरंपराः । श्रुयते तत्कथा शास्त्राच्छिवभूतिार्द्विजो यथा ॥ १७३ ॥ न केवलं हि श्रृयन्ते दृश्यन्तेऽत्र समक्षतः। यतोद्यापि चुरासक्तो निमहं रूप्यते नृपात् ॥ १७४॥ सन्ति तत्राप्यतीचाराश्चीर्यत्यागद्गतस्य च । तानवर्यं यथास्थाने बुमो नातीवविस्तरात्॥ १७५॥ अधान्ययोषिद्व्यसनं दूरतः परिवर्जयेत् । आशीर्विषमिवासां यश्वरित्रं स्याज्जगत्त्रये ॥ १७६ ॥ नुर्याणुत्रते तस्यान्तभीवः स्यादस्य स्थापात्। रुक्ष्यतेत्रापि दिग्मात्रं प्रसङ्गादिह साम्प्रतम् ॥ १७७ ॥

१ स्थीणाम् ।

देवशास्त्रगुरूत्रत्वा बन्धुवर्गात्मसाक्षिकम्। पत्नी पाणिगृहीता स्यात्तदन्या चेटिका मता॥ १७८॥ तत्र पाणिगृहीता या सा द्विधा लक्षणाद्यथा। आत्मज्ञातिः परज्ञातिः कर्मभुरूढिसाधनात् ॥ १७९ ॥ पीरणीतात्मज्ञातिश्च धर्मपत्नीति सैव च। धर्मकार्ये हि सधीची यागादौ शुभकर्मणि ॥ १८० ॥ सुनुस्तस्याः समुत्पन्नः पितुर्धर्मेधिकारवान् । सः पिता तु परोक्षः स्यादैवात्प्रत्यक्ष एव वा ॥ १८१ ॥ सः सुनुः कर्मकार्येपि गोत्ररक्षादिउक्षणे। सर्वलोकाविरुद्धत्वादधिकारी नचेतरः ॥ १८२ ॥ परिणीतानात्मज्ञातिया पितृसाक्षिपूर्वकम् । भोगपत्नीति सा ज्ञया भोगमात्रैकसाधनात् ॥ १८३ ॥ आत्मज्ञातिः परज्ञातिः सामान्य वनिता तु या। पाणिप्रहणञ्जन्या चेश्वेटिका सुरतिप्रया ॥ ८४ ॥ चेटिका भोगपत्नी च द्वयोभीगाङ्गमात्रतः। लौकिकोक्तिविशेषोपि न भेदः पारमार्थिकः। भोगपत्नी निषिद्धा स्यात्सर्वतो धर्मवेदिनाम् । ग्रहणस्याविशेषेपि दोषो भेदस्य सम्भवात् ॥ ८६ ॥ अस्ति दोषविशेषोऽत्र जिनदृष्टश्च कश्चन । येन दास्याः प्रसङ्गन वञ्जलेपोघसंचयः ॥ १८७ ॥ भावेषु यदि शुद्धत्वं हेतुः पुण्याजेनादिषु । एवं वस्तुस्वभावत्वात्तद्रतात्ताद्धे नइयति ॥ १८८ ॥

मुनिरेव हि जानाति द्रव्यसंयोगजं गुणम् । मक्षिका वमनं कुर्यात्तिद्द् छिर्दिप्रणाशिनी ॥ ११ ॥ नतु यथा धर्मपत्न्यां यैव दास्यां क्रियेव सा । विशेषानुपछन्धेश्च कथं भेदोवधार्यते ॥ १८९ ॥ मैवं यतो विशेषोस्ति युक्तिस्वानुभवागमात्। दृष्टान्तस्यापि सिद्धत्वाद्धेतोः साध्यानुकूलतः ॥ ९० ॥ मैवं स्पर्शादि यद्वस्तु बाह्यं विषयसंज्ञिकम्। तद्धेतस्तादृशो भावो जीवस्यैवास्ति निश्चयात् ॥ ९१ ॥ दृइयते जलमैवैकमेकरूपं स्वरूपतः। चन्द्नादिवनराजि प्राप्य नानात्वमध्यगात् ॥ ९२ ॥ न च वाच्यमयं जीवः स्वायत्तः केवलं भवेत्। बाह्यवस्तु विनाश्रित्य जायते भावसन्ततिः ॥ ९३ ॥ ततो बाह्यनिमित्तानुरूपं कार्यं प्रमाणतः। सिद्धं तत्प्रकृतेऽप्यस्मित्राम्ति भेदो हि लीलया ॥ ९४ ॥ अत्रौभिज्ञानमप्यस्ति सर्वलेकाभिसम्मतम् । . दासाः दास्याः सुता ज्ञेया तत्सुतेभ्योद्यनादृशाः ॥ ९५ ॥ कृतं च बहुनोक्तेन सूर्क्तं सर्वविदाज्ञया। म्बीकर्तव्यं गृहस्थेन दर्शनव्रतधारिणा ॥ ९६ ॥ भोगपत्नी निषिद्धा चेत्काकथा परयोषिताम्। तथाप्यत्रोच्यते किञ्चित्तत्म्वरूपाभिव्यक्तये ॥ ९७ ॥ विशेषोस्ति मिथैश्चात्र परत्वैकत्वतोपि च। गृहीताचागृहीता च तृतीया नगराङ्गना ॥ ९८ ॥ गृहीतापि द्विधा तत्र यथाद्या जीवभर्तृका । सत्सु पित्रादिवर्गेषु द्वितीया मृतभर्तृका ॥ ९९ ॥ चेटिका या च विख्याता पतिस्तस्याःस एव हि । गृहीता स।पि विख्याता स्यादगृहीता च तद्वृत् ॥ २०० ॥ जीवत्सु बन्धुवर्गेषु रण्डा स्यान्मृतभर्तृका । मृतेषु तेषु सेव स्यादगृहीता च स्वैरिणी ॥ २०१ ॥

१ परिचयः । २ अन्यदशाः । ३ प्रमाणम् । 🕆 प्रकटनाय । ५ क पुस्तकेः " स्यादगृश्चितातद्वती " इतिपाठः ।

३ ला॰ सं॰

अस्याः संसर्गवेलायामिक्किते निर वैरिभिः। सापराधतया दण्डो नृपादिभ्यो भवेद्धुवम् ॥ २०२ ॥ केचिजैना वदन्त्येवं गृहीतैषा स्वस्थाना । नृपादिभिर्गृहीतत्वान्नीतिमार्गानतिक्रमात् ॥ २०३ ॥ विख्यातो नीतिमार्गीयं स्वामी स्याज्जगतां नृपः । वस्तुतो यस्य न स्वामी तस्य स्वामी महीपति: ॥ २०४ ॥ तन्मतेषु गृहीता सा पित्राचैराष्ट्रतापि या। यस्याः संसर्गतो भीतिजीयते न नृपादितः ॥ २०५ ॥ तन्मते द्विधैव स्वैरी गृहीतागृहीतभेदतः। सामान्यवनिता या स्याद्गृहीतान्तर्भावतः॥ २०६॥ एतत्सर्वं परिज्ञाय स्वांनुभूतिसमक्षतः। पराङ्गनासु नादेया बुद्धिधीधनशालिभः॥ २०७॥ या निषिद्धास्ति शास्त्रेषु लोकेत्रातीव गर्हिता। सा श्रेयसी कुतोन्यस्त्री लोकद्वयहितैषिणाम् ॥ २०८ ॥ त्याज्यं वत्स परस्तीषु रितं तृष्णोपशान्तये । विमुद्दय चापदां चक्रं लोकद्वयविध्वंसिनीम् ॥ २०९॥ श्रुयन्ते वहवो नष्टाः परस्त्रीसङ्गळाळसाः । ये दशास्यादयो नूनिमहामुत्र च दुःखिताः ॥ २१० ॥ श्रुयन्ते न परं तत्र दृश्यन्तेऽद्यापि केचन। रागाङ्गारेषु संदग्धाः दुःखितेभ्योपि दुःखिताः ॥ २११ ॥ आस्तां यन्नरके दुःखं भावतीत्रानुवेदिनाम्। जातं पराङ्गनासक्ते लोहाङ्गनादिलिङ्गनात् ॥ २१२ ॥ इहैवानर्थसन्दोहो यावानस्ति सुदुस्सहः। तावान शक्यते वक्तुमन्ययोषिनमतेरितः ॥ २१३ ॥ आदावुत्पद्यते चिन्ता दृष्टुं वक्तुं समीहते । ततः खान्तभ्रमस्तस्मादरतिर्जायते धुवम् ॥ २१४ ॥

ततः श्चतृङ्विनाशः स्याद्वपुःकार्यं ततो भवेत् ।
ततः स्यादुद्यमाभावस्ततः स्यादुद्रविणक्षतिः ॥ २१५ ॥
उपहास्यं च लोकेस्मिन् ततःशिष्टेष्वमान्यता ।
इंगिते राजदण्डः स्यात्सर्वस्वहरणात्मकः ॥ २१६ ॥
भवेद्वा मरणं मोहादन्यस्त्रीस्त्रीनचेतसः ।
चित्रं किमत्र रोगाणामुद्भवोपि भवेद् ध्रुवम् ॥ २१७ ॥
यद्वाऽमुत्रेह यद्दुःसं यावद्याद्दक् च दुःस्सहम् ।
अन्यस्त्रीव्यसनासक्तः सर्वं प्राप्नोति निश्चितम् ॥ २१८ ॥
अस्मदीयमतं चैतहोषवित्तद्धि मुख्जति ।
न मुख्जति तथा मन्दो ज्ञातदोषोपि मृढधीः ॥ २१९ ॥

इतिश्री स्याद्वादानवयगद्यपयविद्याविशारद्विद्वन्माणेराजमल्ल विरिचतायां श्रावकाचारापरनाम लाटीसंहितायां साधुश्री दूदात्मज फामनमनःसरोजारविन्दविकाशनैकमार्तण्ड मण्डलायमानायां दर्शनप्रतिमा महाधिकारमध्ये भूलगुणाष्टकप्रतिपाल सप्तव्यसनरोधवर्णनो नाम द्वितीयः सर्गः।

# अथ तृतीयः सर्गः ।

दूदाङ्गजः फामननामधेयः स्ववंशवेश्मञ्चलदच्छदीपः। जीयाज्ञिनेशांहिसरोरुहालि-रस्यां कथायां रसिकावेतंसः॥ १॥

इत्याशीर्वादः ।

सम्यक्त्वं दुर्छभं छोके सम्यक्त्वं मोक्षसाधनम्। ज्ञानचारित्रयोवीजं मृछं धर्मतरोरिव ॥ १॥

९ ज्ञाते सति । १ मुकुटः ।

तदेव सत्पुरुषार्थस्तदेव परमं पदम्। तंद्व परमं ज्योतिः तदेव परमं तपः ॥ २ ॥ तदेवेष्टार्थसंसिद्धिस्तदेवास्ति मनोरथः। अक्षातीतं सुखं तत्स्यात्तत्कल्याणपरंपरा ॥ ३ ॥ विना येनात्र संसारे अमितस्म शरीरभाक्। भ्रमिष्यति तथानन्तं कालं भ्रमति संप्रति ॥ ४ ॥ अपि येन विना ज्ञानमज्ञानं स्यात्तद्ज्ञवत् । चारित्रं स्यात्कुचारित्रं तपो बालतपः स्मृतम् ॥ ५ ॥ अत्रातिविस्तरेणालं कर्म यावच्छुभात्मकम् । सर्वं तत्पुरतः सम्यक् सर्वं मिध्या तद्वयात् ॥ ६ ॥ तच तत्त्वार्थश्रद्धानं सूत्रे सम्यक्त्वलक्षणे। प्रामाणिकं तदेव स्याच्छूतकेविङिभिर्मतम् ॥ ७ ॥ तत्त्वं जीवास्तिकायाद्यास्तत्स्वरूपोर्थसंज्ञकः। श्रद्धानं चानुभूतिः स्यात्तेषामेवेति निश्चयात् ॥ ८॥ सामान्यादेकमेवैतत्तद्विशेषविधेर्द्विधा । परोपचारसापेक्षाद्धेतोर्द्वैतवलाद्पि ॥ ९ ॥ तद्विशेषविधिस्तावन्निश्चयाव्यवहारतः । सम्यक्तवं स्याद्द्विधा तत्र निश्चयश्चैकधा यथा ॥ १० ॥ शुद्धस्यानुभवः साक्षाज्ञीवस्योपाधिवार्जितः। सम्यक्त्वं निश्चयान्नृनमर्थादेकविधं हि तत् ॥ ११ ॥ उक्तं च।

दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः । स्थितिरात्मिन चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ १ ॥ व्यवहारात्र सम्यक्त्वं ज्ञातव्यं लक्षणाद्यथा । जीवादि सप्ततत्त्वानां श्रद्धानं गाढमव्ययम् ॥ १२ ॥

### उक्तं च।

जीवादीसद्दर्णं सम्मत्तं तेसि मधिगमो णाणं। ' रायादीपरिहरणं चरणं एसो हु मोक्खपहो॥२॥ यद्वा व्यवहृते वाच्यं स्थूछं सम्यक्त्वलक्षणम्। आप्ताप्तागमधर्मादिश्रद्धानं दूषणोज्झितम्॥१३॥

#### उक्तं च।

नास्ति चाईत्परो देवो धर्मीनास्ति द्यापरः ।
तपःपरं च नैर्मन्थयमेतत्सम्यक्त्वछक्षणम् ॥ ३ ॥
हेतुतोपि द्विधोद्दिष्टं सम्यक्त्वं छक्षणाद्यथा ।
तिन्नसर्गाद्धिगमादित्युक्तं पूर्वसूरिभिः ॥ १४ ॥
निसर्गस्तु स्वभावोक्तिः सोपायोधिगमो मतः ।
अर्थोयं शब्दमात्रत्वाद्र्थतः सूच्यतंऽधुना ॥ १५ ॥
नाम्ना मिथ्यात्वकंभैंकमस्ति सिद्धमनादितः ।
सम्यक्त्वोत्पत्तिवेछायां द्रव्यतस्तित्रधा भवेत् ॥ १६ ॥
अधोऽपूर्वानिवृत्त्याख्यं प्रसिद्धं करणत्रयम् ।
करणान्तमुंहूर्तस्य मध्ये त्रेधास्ति नान्यदा ॥ १७ ॥

### उक्तं च।

जंतेण कोदवं वा पढमुवसमसम्मभाव जंतेण।
मिच्छाद्व्वं तु तिहा असंखगुणहीण द्व्वकमा॥ ४॥
श्रिधाभूतस्य तस्योचैरेवं मिथ्यात्वकमणः।
भेदास्वयश्चतुष्कं च स्यादनन्तानुवन्धिनः॥ १८॥
एतत्समुदितं प्रोक्तं दर्शनं मोहसप्तकम्।
प्रागुपशमसम्यक्त्वे तत्सप्तोपशमो भवेत्॥ १९॥

### उक्तं च।

पढमं पढमे णियदं पढमं विदियं च सन्वकास्त्रीयः । खाइय सम्मत्तो पुण जच्छ जिणा केवलं तक्कि ॥ ५ ॥ निसर्गेऽधिगमे वापि सम्यक्त्वे तुल्यकारणम् । दग्मोहसप्तकस्य स्यादुभयाभावसंज्ञकः ॥ २०॥ उक्तं च ।

सत्तण्हं उवसमदो उवसमसम्मो खयादुखइओय।
विदिय कसाउदयादो असंजदो होदि सम्मो सो॥६॥
किन्तु सत्यन्तरङ्गेस्मिन् हेतावुत्पद्यते च यत्।
नैसर्गिकं हि सम्यक्त्वं विनोहेशादि हेतुना॥२१॥
यत्पुनश्चान्तरङ्गोस्मिन् सित हेती तथाविधि।
उपदेशादिसापेक्षं स्याद्धिगमसंज्ञकम्॥२२॥
बाह्यं निमित्तमत्रास्ति केषाञ्चिद्धिम्बद्शनम्।
अहेतामितरेषां तु जिनमहिमदर्शनम्। २३॥
धर्मश्रवणमेकेषां यद्वा देवर्द्धिदर्शनम्।
जातिम्मरणमेकेषां वेदनामिभवस्तथा॥२४॥
एविमत्यादि बह्वो विद्यन्ते बाह्यहेतवः।
सम्यक्तवप्रथमोत्पत्तावन्तरङ्गानतिकमात्॥२५॥
अस्यैतहश्चणं नूनमस्ति सम्यग्दगात्मनः।
जिनोक्तं श्रद्ध्यात्येव जीवाद्यर्थं यथास्थितम्॥२६॥

णो इंदिएसु विरदो णो जीवे थावरे तसे चावि। जो सद्दृदि जिणुत्तं सम्माइटी अविरदो सो॥७॥ नन्ँक्षेयः किमेतावानस्ति किं वाऽपराँऽप्यतः। लक्ष्यते येन सद्दृष्टिलक्षणेनार्श्चितः पुमान्॥२७॥ अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यग्दगात्मनः। सम्यक्त्वेनाविनाभूतैर्थेश्च संलक्ष्यते सुदृक्॥२८॥

श्रीणोद्येषु मिथ्यात्विमिश्रानन्तानुबन्धिषु ।
 लब्धोद्ये च सम्यक्ते क्षायिकोपशमं मवेत् ॥
 एनावानुलक्षणकथनम् । ३ किंवा अन्यत् लक्षणम् । ४ बुक्तः ।

उक्तमैक्षं सुखं ज्ञानमनादेयं हगात्मनः। नादेयं कर्मसर्वस्वं तद्वदृष्ट्योपलव्धितः ॥ २९ ॥ सम्यक्त्वं वस्तुतः सूक्ष्मं केवलज्ञानगोचरम्। गोचरं वावधिस्वान्तपर्ययञ्चानयोद्वयोः ॥ ३० ॥ न गोचरं मतिज्ञानश्रुतविज्ञानयोमेनाक्। नापि देशावधेस्तत्र विषयोनुपल्लिधतः ॥ ३१ ॥ अस्यात्मनो गुणः कश्चित्सम्यक्त्वं निर्विकल्पकम् । तद्द्यमोहोद्यान्मिथ्यास्वाद्रूपमनाद्तिः ॥ ३२ ॥ दैवात्कालादिसंलब्धौ प्रत्यासम्ने भवार्णवे । भव्यभावविपाकाद्वा जीवः सम्यक्त्वमद्तुते ॥ ३३ ॥ प्रयत्नमन्तरेणापि हम्मोहोपशमो भवेत्। अन्तर्भृहर्तमात्रं च गुणश्रेण्यनतिक्रमात् ॥ ३४ ॥ अस्त्युपशमसम्यक्त्वं दग्मोहोपशमाद् यथा। पुंसोऽवस्थान्तराकारं नाकारं चिद्विकल्पकैः ॥ ३५ ॥ सामान्याद्वा विशेषाद्वा सम्यक्त्वं निर्विकल्पकम् । सत्तारूपं पारिणाँमि प्रदेशेषु परं चितः ॥ ३६ ॥ तत्रोहेखस्तमानाशे तमीरेरिव रिक्मिभः। दिशः प्रसादमासेदुःसर्वतो विमलाशयाः ॥ ३७ ॥ हरमोहोपशमे सम्यरदृष्टेर्रहेख एष वै। शुद्धत्वं सर्वदेशेषु त्रिधा बन्धापहारि यत् ॥ ३८ ॥ यथा वा मद्यधत्तरपाकस्यास्तंगतस्य वै। उहेखो मूर्चिछतो जन्तुरुहाघः स्यादमूर्छितः ॥ ३९ ॥ रग्मोह्स्योदयान्मू च्र्डावैचित्यं वा तथा भ्रमः। प्रशान्ते तस्य मूर्च्छाया नाशान्जीवो निरामयः ॥ ४० ॥

९ ऐन्द्रियकम् । २ अवधिमनःपर्यययोः । ३ प्राप्नोति । ४ बिना । ५ स ग पुस्तकयोः परिणामि इति पाठः । ७ सूर्यस्य । ८ निर्मळतांत्रापुः । ९ दृशन्तः इति उक्तेसः । ९ मनःशृत्यत्वम् ।

श्रद्रानादिगुणाःबाह्यं लक्ष्म सम्यग्हगात्मनः । न सम्यक्त्वं तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पर्ययाः ॥ ४१ ॥ अपि चात्मानुभृतिश्च ज्ञानं ज्ञानस्यपर्ययात् । अर्थाद्ज्ञानं न सम्यक्त्वमस्ति चेद्वाह्यलक्ष्णम् ॥ ४२ ॥ यथोद्धाची हि दुईक्ष्यी लक्ष्यते स्थूललक्ष्णै:। वाग्मन:कायचेष्टाणामुत्साहादिगुणात्मकै: ॥ ४३ ॥ नन्त्रात्मानुभवः साक्षात्सम्यक्त्वं वस्तुतःस्वयम् । सर्वतः सर्वकालस्य मिथ्याद्देष्टरसम्भवात् ॥ ४४ ॥ नैवं यतोऽनभिज्ञोऽसि सत्सामान्यविशेषयोः। अप्यनाकारसाकारिङ्कयोस्तद्यशोच्यते ॥ ४५ ॥ आकारोऽर्थविकल्पःस्याद्रथःस्वपरगोचरः। मापयोगो विकल्पो वा ज्ञानस्यैतद्धि लक्षणम् ॥ ४६ ॥ नाकारः स्यादनाकारो वस्तुतो निर्विकल्पता । शपानन्तगुणानां तहक्षणं ज्ञानमन्तरा ॥ ४७ ॥ नन्त्रस्ति वास्तवं सर्वं सामान्यं च विशेषवत्। तत्कि स्मित्यादनाकारं कि ख्रित्साकारमेव नत् ॥ ४८ ॥ मत्यं सामान्यवर्ज्ञानमधीचारित विशेषवत् । यत्मामान्यमनाकारं साकारं यद्विशेषभाक् ॥ ४९ ॥ ज्ञानाद्विना गुणाःसर्वे प्रोक्तसहश्रणाङ्किताः । सामान्याद्वा विशेषाद्वा सन्स्यनाकारस्रभूणाः ॥ ५० ॥ ततावक्तुमशक्यत्वात्रिर्विकल्पस्य वस्तुनः। नदुहेखं समाछेख्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते ॥ ५१ ॥ म्वापूर्वार्थद्वयोरेव प्राहकं ज्ञानसक्यः। नात्र ज्ञानमपूर्वार्थी ज्ञानं ज्ञानं परः परः ॥ ५२ ॥ स्वार्थोहि ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमक् गुणश्चितः। परार्थाः स्वात्मसम्बन्धिगुणाः शेषाः सुखादयः ॥ ५३ ॥

१ आगेम्यभावः । २ स्वपरार्थद्वयोरित्याप पाठः । ३ आत्मनः ।

तद्यथा सुखदु:खादिभावो जीवगुण:स्वयम्। ज्ञानं तद्वेदकं नुनं नाथीद्ज्ञानं सुखादिमत् ॥ ५४ ॥ अपि सन्ति गुणाः सम्यक् श्रद्धानादिविकल्पकाः। उद्देशो लक्षणं तेषां तत्परीक्षाधुनोच्यते ॥ ५५ ॥ तत्रोदेशो यथा नाम श्रद्धारुचिप्रतीतयः। चरणं च यथाम्नायाद्धीतत्त्वार्थगोचरम् ॥ ५६ ॥ तत्त्वार्थाभिमुखी बुद्धिः श्रद्धा सात्म्यं रुचिस्तथा। प्रतीतिस्तु तथेति स्यात्स्वीकारश्चरणं किया ॥ ५७ ॥ अर्थादादात्रिकं ज्ञानं ज्ञानस्यैवार्थपर्ययात्। किया वाकायचेतोभिव्यीपारः शुभकर्मसु ॥ ५८ ॥ व्यस्ताश्चेते समस्ता वा सद्दृष्टेर्छक्षणं न वा। मपक्षे वा विपक्षे वा सन्ति यद्वा न सन्ति वा ॥ ५९ ॥ म्वानुभूतिसनाथाश्चेत्सन्ति श्रद्धादयो गुणाः । म्वानुभूतिं विनाभासाः नार्थाच्लृद्धादयो गुणाः ॥ ६०॥ तस्माच्छुद्धाद्यःसर्वे सम्यक्त्वं स्वानुभूतिवत् । न सम्यक्त्वं तदाभासा मिथ्याश्रद्धादिवश्वितः ॥ ६१ ॥ सम्यग्मिण्याविशेषाभ्यां विना श्रद्धादिमात्रकाः। सपक्षवद्विपक्षेपि शृत्तित्वाद् व्यभिचारिणः ॥ ६२ ॥ अर्थाच्छ्द्वाद्यः सम्यग्द्दष्टिश्रद्धाद्यो यतः। मिध्याश्रद्धादयो मिध्या नार्थाच्छुद्धादयो यतः ॥ ६३ ॥ ननु त्स्वरुचिःश्रद्धा श्रद्धामात्रैकलक्षणात् । सम्यग्मिश्याविशेषाभ्यां सा द्विधा तु कुतोऽर्थतः ॥ ६४ ॥ नैवं यतः समव्याप्तिः श्रद्धास्वानुभवद्वयोः । नूनं नानुपलच्धार्थे श्रद्धा खरविषाणवत् ॥ ६५ ॥ विना स्वात्मानुभूतिं तु या श्रद्धा श्रुतमात्रतः । तत्त्वाथोनुगताप्यथोच्छ्दा नानुपलब्धितः ॥ ६६ ॥

९ भिन्ना भिन्नाः । २ अप्राप्ते वस्तुनि ।

छव्धिःस्यादविशेषाद्या सदसतोहनमत्तवत् । नोपल्रिड्धरिहाख्याता तच्छेषानुपल्रिधवत् ॥ ६७ ॥ ततोस्ति यौगिकी रूढिः श्रद्धा सम्यक्त्वलक्षणम्। अर्थाद्प्यविरुद्धं स्यात्सूक्तं स्वात्मानुभूतिवत् ॥ ६८ ॥ गुणाश्चान्ये प्रसिद्धा ये सद्दृष्टेः प्रशमाद्यः। बहिर्दृष्ट्या यथा स्वं ते सन्ति सम्यक्त्वलक्षणम् ॥ ६९ ॥ तत्राद्यःप्रशमो नाम संबेगश्च गुणः कमात्। अनुकस्पा तथास्तिक्यं बङ्ये तह्नक्षणं यथा ॥ ७० ॥ प्रशमा विषयेपूचैर्भावकाधादिकेषु च। लोकासंख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मनः ॥ ७१ ॥ सद्यः कृतापराधेषु यद्वा जीवेषु जातुचित्। तद्वधादिविकाराय न बुद्धिः प्रशमो मतः॥ ७२॥ हेतुस्तत्रोदयाभावः स्यादनन्तानुबन्धिनाम् । अपि शेषकषायाणां नूनं मन्दोद्योंऽशद: ॥ ७३ ॥ आरम्भादि किया तस्य दैवाद्वा स्यादकामतः। अन्तः शुद्धेः प्रसिद्धत्वात्रहेतुः प्रश्नेमक्षतेः ॥ ७४ ॥ सम्यक्त्वेनाविनाभृतः प्रशमः गरमो गुणः । अन्यत्र प्रशमं मन्ये प्याभासः स्यात्तद्ययात् ॥ ७५ ॥ संवगः परमोत्साहो धर्मे धर्मफले चितः। सधर्मेष्वनुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्ठिषु ॥ ७६ ॥ धर्मः सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धास्यानुभवोऽथवा । तत्फलं सुखमत्यक्षमक्षयं क्षायिकं च यत् ॥ ७७ ॥ इतैरत्र पुनारागस्तद्गुणेष्वनुरागतः । नातद्भुणोनुरागोपि तत्फलस्याप्यालप्सया ॥ ७८ ॥ अत्रानुरागशब्देन नाभिलाषो निरुच्यते। किन्तु शेषमधर्माद्वा निवृत्तिस्तत्फलादपि ॥ ७९॥

१ प्रशमनाशहेतुर्न भवति । २ मिथ्यादृष्टी ।

नचाराङ्कर्यं निषिद्धः स्याद्भिलाषा भागेष्वलम् । शुद्धोपलिब्धमात्रेपि हेयो भोगाभिलाषवत् ॥ ८०॥ अर्थात्सर्वोभिलाषः स्यान्मिध्या कर्मोदयात्परम् । स्वार्थस्यार्थिकियासिन्द्रचै नालं श्रत्यक्षतो यतः ॥ ८१ ॥ कचित्तस्यापि सद्भावे नेष्टसिद्धिरहेतुतः। अभिलाषस्याभावेऽपि स्वेष्टसिद्धिस्तुहेतुतः ॥ ८२ ॥ यशःश्रीसुतमित्रादि सर्वं कामयते जगत्। नास्य लाभोऽभिलाषेऽपि विना पुण्योद्यात्सतः ॥ ८३ ॥ जरामृत्युद्रिद्रादि नापि कामयते जगत्। तत्संयोगो बलादस्ति सतस्तत्राशुभोदयात् ॥ ८४ ॥ संवेगो विधिरूपः स्यान्निर्वेदस्तु विशेषसात् । स्याद्विवक्षावशाद्दैतं नार्थाद्र्थान्तरं तयोः ॥ ८५ ॥ त्यागः सर्वाभिलाषस्य निर्वेदो लक्षणात्तथा । संवेगोऽप्यथवा धर्मसाभिलाषो न धर्मवान् ॥ ८६॥ नापि धर्मः क्रियामात्रं मिध्यादृष्टेरिहार्थतः । नित्यं रागादिसद्भावात्प्रत्युताऽधर्मएव हि ॥ ८७ ॥ नित्यं रागी कुदृष्टिः स्यान्नस्यात्कचिद्रागवान् । अस्तरागोस्ति सदुदृष्टिर्नित्यं वा स्यात्ररागवान् ॥ ८८ ॥ अनुकम्पा कृपा श्रेया सर्वसत्त्वेष्वनुप्रहः। मैत्रभावोथ माध्यरथ्यं तिःशस्यं वैरवर्जनात् ॥ ८९ ॥ हग्मोहानुदयस्तत्र हेतुर्वाच्योस्तिकेवलम् । मिध्याज्ञानं विना न स्याद्वेरभावः कचिद्यथा ॥ ९० ॥ मिथ्या यत्परतः स्वस्य स्वस्माद्दा परजन्मनाम् । इच्छेत्तत्सुखदु:खादि मृत्युवी जीवितं मनाक् ॥ ९१ ॥ अस्ति यस्यैतद्ज्ञानं मिध्यादृष्टिः सः शल्यवान् । अज्ञानाद्वंतकामोपि क्षमो हंतुं न चापरम् ॥ ९२ ॥

समता सर्वभूतेषु यानुकम्पा परत्र सा। अर्थतः स्वानुकम्पा स्याच्छल्यवच्छल्यवर्जनात् ॥ ९३ ॥ रागाद्यग्रद्धभावानां सद्भावे बन्ध एव हि । न बन्धस्तदसद्भावे तद्विधेया कृपात्मनि ॥ ९४ ॥ श्रीस्तिक्यं सत्त्वसद्भावं स्वतः सिद्धे गतिश्चितः। धर्मे हेती च धर्मस्य फले चात्मादि धर्मवित् ॥ ९५ ॥ अस्त्यातमा जीवसंज्ञो यः स्वतःसिद्धोप्यमूर्तिमान् । चेतनः स्यादजीवस्तु यावानप्यस्त्यचेतनः ॥ ९६ ॥ अम्त्यात्मानादितो बद्धः कर्मभिः कार्मणात्मकैः । कर्ता भोक्ता च तेषां हि तत्क्षयानमोक्षभाग्भवेत ॥ ९७ ॥ अम्ति पुण्यं च पापं च तद्धेतुम्तत्फलं च वै। आस्रवाद्यास्तथा सन्ति तस्य संसारिणोऽनिशम् ॥ ९८ ॥ अम्त्येवं पर्ययादेशाद्वनधो मोक्षम्तु तत्फलम् । अपि शुद्धनयादेशात् शुद्धः सर्वोपि सर्वदा ॥ ९९ ॥ नत्रायं जीवसंज्ञो यः स्वयंवेदाश्चिदात्मकः। मोहमन्ये तु रागाद्याः हेयाः पौद्गलिका अमी ॥ १०० ॥ इत्याद्यनादिजीवादि वस्तुजातं यताऽखिलम् । निश्चयव्यवहाराभ्यामास्तिक्यं तत्त्रथामतिः ॥ १०१ ॥ सम्यक्त्वनाविनाभृतम्वानुभृत्येकलक्षणम् । आम्तिक्यं नाम सम्यक्त्वं मिध्यास्तिक्यं तत्तोन्यथा ॥ १०२ ॥ नन् वै केवलज्ञानमेकं प्रत्यक्षमर्थतः। न प्रत्यक्षं कदाचित्तच्छेषज्ञानचतुष्ट्रयम् ॥ १०३॥ यदि वा देशतोध्यक्षमाक्ष्यं स्वात्मसुखादिवत् । स्वसंवेदनप्रत्यक्ष्मास्तिक्यं तत्कुतोर्थतः ॥ १०४॥ मत्यमाद्यद्वयं ज्ञानं परोक्षं परसंविदि । प्रत्यक्षं स्वानुभृतौ तु हम्मोहोपशमादितः ॥ १०५ ॥

९ मनीतिः ।

स्वात्मानुभूतिमात्रं स्यादास्तिक्यं परमो गुणः ।
भवेनमा वा परद्रव्यं ज्ञानमात्रे परत्वतः ॥ १०६ ॥
अपि तत्र परोक्षत्वे जीवादौ परवस्तुनि ।
गाढं प्रतीतिरम्यास्ति यथा सम्यग्दगात्मनः ॥ १०७ ॥
न तथास्ति प्रतीतिर्वा नास्ति मिध्यादृशःस्फुटम् ।
दग्मोहस्योद्यात्तत्र भ्रान्तेः सद्भावतोऽनिशम् ॥ १०८ ॥
ततः सिद्धमिदं सम्यग्युक्तिस्वानुभवागमात् ।
सम्यक्त्वेनाविनाभूतं सत्रास्तिक्यं गुणो महान् ॥ १०९ ॥
उक्तं च ।

संवेओ निव्वेओ णिंदण गरहा य उवसमो भत्ती। वच्छक्लं अणुकंपा अद्गुणा हुंति सम्मत्ते ॥ ८ ॥ उक्तं गाथार्थसूत्रेपि प्रशमादिचतुष्ट्यम् । नातिरिक्तं यतोऽस्यत्र लक्षणस्योपलक्षणम् ॥ ११०॥ अस्युपलक्षणं यत्तह्रक्षणम्यापि रुक्षणम्। तद्यथास्त्यादिलक्ष्यम्य लक्षणं चोत्तरस्य तत् ॥ १११ ॥ यथा सम्यक्त्वभावस्य संवेगो लक्षणं गुणः। संचोपलक्ष्यते भक्त्या वात्सल्येनाथवाईताम् ॥ ११२ ॥ तत्र भक्तिरनौद्धत्यं वाग्वपुश्चेतसां शमात्। वात्सल्यं तद्गुणोत्कर्षहेतवे सोद्यतं मनः ॥ ११३ ॥ भक्तिको नाम बात्सस्यं न स्यात्संवेगमन्तरा। संवेगो हि हशो रूक्ष्म द्वावेतावुपरुक्षणौ ॥ ११४ ॥ हम्मोहस्योदयाभावात्प्रसिद्धः प्रशमो गुणः। तत्रापि व्यञ्जकं बाह्यान्निन्दनं चापि गर्हणम् ॥ ११५॥ निन्दनं तत्र दुर्वाररागादौ दुष्टकर्मणि। पश्चात्तापकरो बन्धो नोपेक्ष्यो नाप्यपेक्षितः ॥ ११६॥

१ अन्यत् न । २ संवेगः ।

गर्हणं तत्परित्यागः पञ्चगुर्वात्मसाक्षिकः । निष्प्रमाद्तया नूनं शक्तितः कर्महानये ॥ ११७ ॥ अर्थादेव द्वयं सुक्तं सम्यक्तवस्योपलक्षणम् । प्रशमम्य कपायाणामनुद्रेकाविशेषतः ॥ ११८ ॥ शेषमुक्तं यथाम्रायाद् ज्ञातव्यं परमागमात्। आगमाव्धेः परंपारं माहम्मन्तुं क्षमः कथम् ॥ ११९ ॥ एवमित्यादिसत्यार्थं प्रोक्तं सम्यक्तवलक्षणम् । कैश्रिह्मश्रणिकैः मिद्धैः प्रसिद्धं सिद्धसाधनात् ॥ १२० ॥ भवेद्दर्शनिको नुनं सम्यक्त्वेन युतो नरः। दर्शनप्रतिमाभासः कियावानपि तद्विना ॥ १२१ ॥ देशतः सर्वतश्चापि कियारूपं व्रतादि यन् । सम्यक्त्वेन विना सर्वमन्नतं कुतपश्च तत् ॥ १२२ ॥ ततः प्रथमते। ऽवर्यं भाव्यं सम्यक्तवधारिणा । अत्रतिनाणुत्रतिना मुनिनाथेन सर्वतः ॥ १२३ ॥ ऋते सम्यक्त्वभावं यो धत्ते व्रततपः क्रियाम्। तस्य मिथ्यागुणस्थानमेकं स्यादागमे स्मृतम् ॥ १२४ ॥ प्रैकृतोपि नरो नैव मुच्यते कर्मबन्धनात्। सएव मुच्यतेऽवइयं यदा सम्यक्त्वमइनुते ॥ १२५॥ किञ्च प्रोक्ता कियाप्येषा दर्शनप्रतिमात्मिका। सम्यक्त्वेन युता चेत्सा तहुणस्थानवर्तिना ॥ १२६॥ तत्राप्यस्ति विशेषोऽयंतुर्यपञ्चमयोद्वयोः। योगाद्वा रुढितश्चापि गुणस्थानविशेषयोः ॥ १२७ ॥ सैवैका क्रिया साक्षादृष्टमूलगुणारिमका । व्यसनाद्युज्झिता चापि दर्श्वनेन समन्विता॥ १२८॥

१ पण्डितोपि ।

एवमेव च सा चेत्स्यात्कुलाचारक्रमात्परम्। विना नियमादि तावत्त्रीच्यते सा कुछिकया ॥ १२९ ॥ भावशून्याः क्रिया यस्मात्रेष्टसिध्दै भवन्ति हि । कियामात्रफळं चास्ति स्वल्पभोगानुषङ्गजम् ॥ १३० ॥ दर्शनप्रतिमा नास्य गुणस्थानं न पन्नमम्। केबलं पाक्षिकः सः स्याद्गुणस्थानादसंयतः ॥ १३१ ॥ किञ्च सोपि कियामात्रात्कुलाचारक्रमागतात् । स्वर्गादिसम्पदोभुक्त्वाक्रमाद्याति शिवाखयम् ॥ १३२ ॥ सम्यक्त्वेन विद्दीनोऽपि नियमेन।प्यथोज्झितः। योपि कुलक्रियासक्तः स्वर्गोदिषद्भाग्भवेत् ॥ १३३ ॥ अथ कियां च तामेव कुळाचारोचितां पराम्। अतरूपेण गृह्णाति तदा दर्शनिको मतः ॥ १३४ ॥ दर्शनप्रतिमा चास्य गुणस्थानं च पद्धमम्। संयतासंयताख्यश्च संयमोस्य जिनागमात् ॥ १३५ ॥ दगाद्येकाद्शान्तानां प्रतिमानामनादितः । पञ्चमेन गुणेनामा व्याप्तिः साधीवसी स्मृतेः ॥ १३६ ॥ ननु या प्रतिमा प्रोक्ता दर्शनाख्या तदादिमा । जैनानां साम्ति सर्वेषामर्थादत्रतिनामपि ॥ १३७ ॥ मैवं सति तथा तुर्य-गुणस्थानस्य शून्यता । नूनं हम्प्रतिमा यस्माद्गुणे पञ्चमके मता ॥ १३८॥ नोह्यं दग्प्रतिमामात्रमस्तु तुर्यगुणे नृणाम्। त्रतादिप्रतिमाःशेषाः सन्तु पञ्चमके गुणे ॥ १३९॥ मैवं सीत नियमादावन्नतित्वं कुतोऽर्थतः। त्रतादिप्रतिमासूचैरत्रतित्वानुषङ्गतः ॥ १४० ॥ ततो विविक्षितं साधु सामान्यात्सा कुछिकिया। **ग्नियमेन सनाथा चेद्**रीनप्रतिमात्मिका ॥ १४१ ॥

९ अवतपसङ्गतः ।

किन्न मूलगुणादीनामादानेऽथापि वर्जने । समस्ते प्रतिमास्याद्या व्यस्तेसति कुलिकया ॥ १४२ ॥ यथा चैकस्य कम्यापि व्यसनस्योज्झने छते। द्र्यनप्रतिमा न स्यात्स्यादा साध्वी कुलिकया ॥ १४३ ॥ यदा मूळगुणादानं यृतादिव्यसनोज्झनम्। द्र्शनं सर्वतश्चैतत्त्रयं स्यात्प्रतिमादिमा ॥ १४४ ॥ दर्शनप्रतिमायाम्तु कियाया व्रतरूपतः। तम्याः कुलक्रियायाश्चाविशेषोप्यस्ति लेशतः ॥ १४५ ॥ प्रमादोद्रेकतोवदयं सदोषाःस्यात्कुलक्रियाः । निर्दोषाः म्वल्पदोषा वा दर्शनप्रतिमाक्रियाः ॥ ५४६ ॥ यथा कश्चित्कुलाचारी वृतातिव्यसनोज्झनम्। कुर्याद्वा न यथेच्छायां कुर्यादेव हगात्मकः ॥ १४७ ॥ अथ च पाक्षिको यदा द्र्मनप्रतिमान्वित:। प्रकृतं न परं कुर्यात्कुर्यादा वक्ष्यमाणकम् ॥ १४८ ॥ प्रामाणिकः कमोध्येष ज्ञातव्यो वतसंचये। भावना चागृहीतस्य त्रतस्यापि न दूषिका ॥ १४९ ॥ भावयेद्भावनां नूनमुपर्युपरि सर्वतः। यावित्रर्वाणसंप्राप्ते पुंसावस्थान्तरं भवेत् ॥ १५० ॥ उक्तं च।

जं सक्कइ तं कीरइ जं च ण सक्कइ तहेव सदहणं।
सदहणमाणो जीवो पावइ अजरामरं ठाणं॥ ९॥
यथात्र पाक्षिकः कश्चिद्दर्शनप्रतिमोऽथदा।
उपर्युपरि शुद्धवर्धं यद्यत्कुर्यात्तदुच्यते॥ १५१॥
सर्वतोविरतिस्तेषां हिंसादीनां व्रतं महत्।
नैतत्सागारिभिः कर्तुं शक्यते लिङ्गमर्हताम्॥ १५२॥

१ व्यसनानाम् ।

मूळोत्तरगुणाः सन्ति देशतो वेश्मवर्तिनाम् । तथानगारिणां न स्युः सर्वतः स्युः परेऽथ ते ॥ १५३ ॥ तत्र मूलगुणाश्चाष्ट्री गृहिणां त्रतधारिणाम् । कचिद्वतिनां यस्मात्सर्वसाधारणा इमे ॥ १५४॥ निसर्गाद्वा कुलाम्नायादायातास्ते गुणाःस्फुटम् । तद्विनापि त्रतं यावत्सम्यक्त्वं च गुणोङ्गिनाम् ॥ १५५ ॥ एतावता विनाप्येष श्रावको नास्ति नामतः। किं पुनः पाक्षिको गूढो नैष्ठिकः साधकोऽथ वा ॥ १५६ ॥ मद्यमांसमधुत्यागी यथादुम्बरपञ्जकम्। नामतः श्रावकः रूयातो नान्यथापि तथा गृही ॥ १५७ /। यथाशक्ति विधातव्यं गृहस्थैव्यसनोज्झनम्। अवदयं तद्रतस्थैस्तैरिच्छद्भिः श्रेयसीं कियाम् ॥ १५८ ॥ त्यजेद्दोषांस्तु तत्रोक्तान् सूत्रेऽतीचारसंज्ञकान्। अन्यथा मद्यमांसादीन् श्रावकः कः समाचरेत् ॥ १५९ ॥ दानं चतुर्विधं देयं पात्रबुद्धचाथ श्रद्धया । जघन्यमध्यमोत्कृष्टपात्रेभ्यः श्रावकोत्तमैः ॥ १६० ॥ कुपात्रायाप्यपात्राय दानं देयं यथोचितम्। पात्रबुद्धया निषिद्धं स्यान्निषिद्धं न कृपाधिया ॥ १६१ ॥ शेषेभ्यः क्षुत्पिपासादि पीडितेभ्योऽशुभोदयात् । दीनेभ्योऽभयदानादि दातव्यं करुणार्णेवः ॥ १६२ ॥ प्जामप्यईतां कुर्याद्यद्वा तत्प्रतिमासु च। स्वरव्यव्जनान् संस्थाप्य सिद्धानप्यर्चयेत्सुधीः ॥ १६३॥ सूर्युपाध्यायसाधूनां पुरस्तात्पादयोः स्तुतिम् । प्राग्विधायाष्ट्रधा पूजां विदध्यात्स त्रिशुद्धितः ॥ १६४ ॥

तथानगारिणां ते + स्युः सर्वतः स्युः \* परेऽपि ते । + मृलगुणाः । \*
 उत्तरगुणाः । इत्यपि वा पाटः ।
 ४ ला. सं.

सन्मानादि यथाशक्ति कर्तव्यं च सधर्मिणाम्। अतिनां चेतरेषां वा विशेषाद् ब्रह्मचारिणाम् ॥ १६५ ॥ नारिभ्योपि व्रताढचाम्यो न निषिद्धं जिनागमे । देयं सन्मानदानादि लोकानामविरोधतः ॥ १६६ ॥ जिनचैत्यगृहादीनां निर्माणे साबधानता। यथासम्यद्विधेयास्ति दृष्या नावद्यलेशतः ॥ १६७॥ सिद्धानामहेतां चापि यन्त्राणि प्रतिमाः शुभाः । चैत्याभयेषु संस्थाप्य द्राक् प्रतिष्ठापयेत्सुधीः ॥ १६८ ॥ अपि तीर्थादियात्रासु विद्ध्यात्से। चतं मनः। श्रावकः स च बत्रापि संयमं न विराधयेत् ॥ १६९ ॥ नित्ये नैमित्तिके चैत्याजिनविम्बमहोत्सवे । शैथिल्यं नैव कर्तव्यं तत्त्वज्ञैस्तद्विशेषतः ॥ १७०॥ संयमो द्विविधश्चैव विधेयो गृहमेधिभिः। विनापि प्रतिमारूपं व्रतं यद्वा स्वशक्तितः ॥ १७१ ॥ तपो द्वादशधा द्वेधा बाह्याभ्यन्तरभेदतः। कुत्स्नमन्यतमं वा तत्कार्यं चानितवीर्यवान् ॥ १७२ ॥ उक्तं दिग्मात्रतोप्यत्र प्रसङ्गाद्वा गृहित्रतम् । वक्ष्ये चोपासकाध्यायं सावकाशं सविस्तरम् ॥ १७३ ॥

इति श्री स्याद्वादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारद्विद्वन्मणिराज-मल्लविराचितायां श्रावकाचारापरनामलाटीसंहितायां साधूश्री दूदात्मजफामनमनःसरोजारविंन्द् विकाशनैकमार्तण्डमण्डलायमानायां दृश्नेन-प्रतिमाधिकारमध्ये सम्यग्दर्शनसामान्य-लक्षणवर्णनो नाम तृतीयः सर्गः।

## अथ चतुर्थः सर्गः।

इद्मिदं तव भो बनिजांपते भवतु भावितभावसुद्शनम् । विदितफामननाममहामते रसिकधर्मकथासु यथार्थतः ॥ १ ॥

इत्याशीर्वादः ।

ननु सुद्रशनस्यतहक्षणं स्याद्शेषतः । किमथास्त्यपरं किञ्चलक्षणं तद्ददाद्य नः ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शनमष्टाङ्गमस्ति सिद्धं जगत्त्रये । लक्ष्णं च गुणश्चाङ्गं शब्दाश्चेकार्थवाचकाः ॥ २ ॥ नि:शङ्कितं तथा नामा निःकांक्षितमतः परम् । विचिकित्सावर्जं चापि यथादृष्टेरमूढता ॥ ३ ॥ उपवृंहणनामाथ सुस्थितीकरणं तथा। वात्सल्यं च यथाम्नायाद्गुणोप्यस्ति प्रभावना ॥ ४॥ शङ्का भीः साध्वसं भीतिर्भयमेकाभिधा अमी। तस्या निष्कान्तितो जातो भावो निःशङ्कितोर्थतः ॥ ५ ॥ अर्थवशादत्र सूत्रार्थे शङ्का न स्यान्मनीषिणाम् । सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः सन्ति चास्तिक्यगोचराः ॥ ६ ॥ तत्र धर्माद्यः सूक्ष्माः सूक्ष्माः कालाणवोऽणवः। अस्ति सृक्ष्मत्वमेतेषां छिङ्गस्याक्षेरदर्शनात् ॥ ७॥ अन्तरिता यथा द्वीपसरिन्नाथनगाधिपाः। दूरार्था भाविनोऽतीता रामरावणचक्रिणः ॥ ८ ॥ न स्यान्मिध्यादृशो ज्ञानमेतेषां काप्यसंशयम् । संशयाद्थ हेतार्वे हम्मोहस्याद्यात्सतः ॥ ९ ॥

इन्द्रियेः । २ अंतरिताः कालविप्रकशः, दूरार्थाः देशविष्रकशः इति प्रन्थाः तरेषु ।

नचाशङ्कयं परोक्षास्ते सदृष्टेगींचराः कुतः। तै: सह सन्निकषस्य साक्षिंकस्याप्यसम्भवात् ॥ १० ॥ अस्ति तत्रापि सम्यक्तवमाहात्म्यं महतां महत्। यदस्य जगतो ज्ञानमस्त्यास्तिक्यपुरस्सरम् ॥ ११ ॥ नासम्भवमिदं यस्मात्स्वभावोऽतर्कगोचरः। अतिशयोऽतिवागास्त योगिनां योगिशक्तिवत् ॥ १२ ॥ अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञानं सम्यग्हगात्मनः। स्वसंवेदनप्रत्यक्षं शुद्धं सिद्धास्पदीपमम् ॥ १३ ॥ यत्रानुभूयमानोऽपि संवैराबालमात्मनि। मिध्याकर्मविपाकादै नानुभूतिः शरीरिणाम् ॥ १४ ॥ सम्यग्हष्टेः कुहष्टेश्च स्वादुभेदोस्ति बस्तुनि । न तत्र वास्तवो भेदो वस्तुसीम्रोऽनतिक्रमात् ॥ १५ ॥ अत्र तात्पर्यमेवैतत्तत्वैकत्वेपि यो भ्रमः। शङ्कायाः सोऽस्त्यपराधो सास्तिमिण्योपत्रीविनी ॥ १६ ॥ नतु शङ्काकृतो दोषो यो मिध्यानुभवो नृणाम्। सा शङ्कापि कुतो न्यायादिस्त मिथ्योपजीविनी ॥ १७॥ अत्रोत्तरं कुदृष्टिर्यः स सप्तिभर्भेर्येयुंतः । नापि रष्टष्टः सुदृष्टिर्यः सप्तभिः स भयैर्मनाक् ॥ १८॥ परत्रात्मानुभूतेर्वे विना भीतिः कुतस्तनी। भीतिः पर्यायमुद्धानां नात्मतत्त्वैकचेतसाम् ॥ १९ ॥ ततो भीत्यानुमेयोस्ति मिथ्या भावो जिनागमात्। सा च भीतिरवइयं स्याद्धेतोः स्वानुभवक्षतेः ॥ २०॥ अस्ति सिद्धं परायत्तो भीतः स्वानुभवच्युतः। स्वस्थस्य स्वाधिकारित्वान्नूनं भीतेरसम्भवात् ॥ २१ ॥ ननु सन्ति चतस्रोपि संज्ञास्तस्यास्य कस्यचित्। अर्वोक् तत्तत्स्थितिच्छेदस्थानादस्तित्वसम्भवात् ॥ २२ ॥

१ ऐन्द्रियकस्य ।

तत्कथं नाम निर्भीकः सर्वतो दृष्टिवानपि। अप्यानिष्टार्थसंयोगादस्त्यध्यक्षं प्रमत्तवान् ॥ २३ ॥ सत्यं भीतोऽपि निर्भोकस्तत्स्वामित्वाद्यभावतः । रूपिट्रव्यं यथा चक्षुः परयन्नपि न परयति ॥ २४ ॥ सन्ति संसारिजीवानां कर्माशास्त्रोदयागताः। मुद्यन रज्यन् द्विषंस्तत्र तत्फलेनोपयुज्यते ॥ २५ ॥ एतेन हेतुना ज्ञानी निःशङ्को न्यायद्शेनात् । देशतोऽप्यत्र मूर्च्छाया शङ्काहेतोरसम्भवात् ॥ २६॥ स्वात्मसंचेतनं तस्य कीदगस्तीति चिन्त्यते । येन कमीपि कुर्वाणो कमणा नोपयुज्यते ॥ २०॥ तत्र भीतिरिहामुजलोके वा बेदनाभयं। चतुर्थी भीतिरत्राणं स्यादगु।प्रेस्तु पञ्चमी ॥ २८ ॥ भौतिः स्याद्वा तथा मृत्युर्भीतिराकस्मिकी ततः। कमादुद्देशिताश्चेति सप्तैताः भीतयः स्मृताः ॥ २९ ॥ तत्रेह लोकतो भीतिः क्रन्दितं चात्रजन्मनि । इष्टार्थस्य व्ययो माभून्मा मेऽनिष्टार्थसङ्गमः ॥ ३० ॥ स्थास्यतीदं धनं नो वा दैवान्माभूइरिद्रता। इत्याद्याधिश्चिता दुग्धुं ज्वलितेवाऽहगात्मनः ॥ ३१ ॥ अर्थाद्ज्ञानिनो भीतिभीतिन ज्ञानिनः कचित्। यतोस्ति हेतुतः शेषाद्विशेषश्चानयोर्महान् ॥ ३२ ॥ अज्ञानी कर्म नोकर्म भावकर्मात्मकं च यत्। मनुतेऽहं सर्वमेवैतन्मोहाद्द्वैतवाद्वत् ॥ ३३॥ विश्वाद्भित्रोपि विश्वं स्वं कुर्वन्नात्मानमात्महा। भूत्वा विश्वमयो लोके भयं नोज्झति जातुचित्।। ३४॥ तात्पर्यं सर्वतोऽनित्ये कर्मणां पाकसम्भवात । **बिन्त्यं बुध्वा शरीरादें। श्रान्तो भीतिमुपैति स: ॥ ३५ ॥** 

सम्यग्दृष्टिः सदेकत्वं स्वं समासादयित्रयत्। यावत्कर्मातिरिक्तत्वाच्छुद्धमभ्येति चिन्मयम् ॥ ३६ ॥ शरीरं सुखदुःखादि पुत्रपौत्रादिकं तथा। अनित्यं कर्मकार्यत्वादस्वरूपमवैति यः ॥ ३७ ॥ लोकोयं में हि चिह्नोको नूनं नित्योस्ति सोर्थत:। नापरो छौकिको छोकस्ततो भीतिः कुतोस्ति मे ॥ ३८ ॥ आत्मसंचेतनादेवं ज्ञानी ज्ञानैकतानतः। इह लोकभयान्मुक्तो मुक्तस्तत्कर्मबन्धनात्॥ ३९॥ परलोकः परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांशभाक । ततः कम्प इव त्रासो भीतिः परछोकतोस्ति सा ॥ ४० ॥ भद्रं चेजन्म स्वर्शिके मामुन्मे जन्म दुर्गतौ। इस्याद्याकुलितं चेतः साध्वेसं पारलैकिकम् ॥ ४१ ॥ मिध्याद्रष्टेस्तदेवास्ति मिध्याभावैककारणात्। तद्विपक्षस्य सद्दृष्टेर्नास्ति तत्तत्र व्यत्ययात् ॥ ४२ ॥ वहिर्दृष्टिरनात्मज्ञो मिथ्यामात्रैकभूमिकः। म्बं समासादयत्यज्ञः कर्म कर्मफलोत्मकम् ॥ ४३ ॥ ततो नित्यं भयाकान्तो वर्तते भ्रान्तिमानिव। मनुते मृगतृष्णायामम्भोभारं जनः कुधीः । ४४ ॥ अन्तरात्मा तु निर्भीकः पदं निर्भयमाश्रितः। भीतिहेतोरिहावदयं मिथ्याश्रान्तेरसम्भवान् ॥ ४५ ॥ मिथ्याभान्तिर्यदन्यत्र दर्शनं चान्यवस्तुनः। यथा रज्जी तमोहेतोः सर्पाध्यासाद्द्रवत्यधीः ॥ ४६ ॥ स्वसंवेदनप्रत्यक्षं ज्योतिर्यो वेत्त्यनन्यसात्। स विभेति कुतो न्यायादन्यथाभवनाद्पि ॥ ४७ ॥ वेदनागन्तुका बाधा मलानां कोपतस्तनी। भीतिः प्रागेष कम्पोऽस्या मोहाद्वा परिदेवनम् ॥ ४८ ॥

उहाघोऽहं भविष्यामि मामून्मे वेदना कवित्। मृच्छैंव वेदना भीतिश्चितनं वा मुहुमुहुः ॥ ४९ ॥ अस्ति नूनं कुदृष्टेः सा दृष्टिदोषैकहेतुतः । नीरोगस्यात्मनो ज्ञानान्न स्यात्सा ज्ञानिनां कचित् ॥ ५० ॥ पुद्रलाद्भिष्नचिद्धाम्रो न मे व्याधिः कुतो भयम्। व्याधिः सर्वः शरीरस्य नामूर्तस्येति चिन्तनात् ॥ ५१ ॥ स्पर्शनादीन्द्रियार्थेषु प्रत्यत्पन्नेषु भाविषु । नादरो यस्य सोस्त्यथोत्रिर्भीको वेदनाभयात ॥ ५२ ॥ व्याधिस्थानेषु तेषुचैर्नासिद्धो नादरो मनाक्। बाधाहेतोः स्वतस्तेषामामयस्याविशेषतः ॥ ५३ ॥ अत्राणं क्षणिकैकान्ते पक्षे चित्तक्षणादिवन् । नाशात्प्रागंशनाशस्य त्रातुमक्षमतात्मनः ॥ ५४ ॥ भीतिः प्रागंशनाशात्स्यादंशिनाशश्रमान्वयात् । मिध्यामात्रैकहेतुत्वान्नूनं मिध्यादृशोस्ति सा ॥ ५५ ॥ शरणं पर्ययस्यास्तंगतस्यापि सदन्वयम् । तमनिच्छन्निवाज्ञः स त्रस्तोस्त्यत्राणसाध्वसात् ॥ ५६ ॥ सद्दृष्टिस्तु चिद्शैः स्वैः क्षणे नष्टे चिद्रात्मनि । पञ्चन्न नष्टमात्मानं निर्भयो त्राणभीतितः ॥ ५७ ॥ द्रव्यतः क्षेत्रतश्चापि कालादपि च भावतः । नात्राणमंशतोप्यत्र कुतस्तद्धीर्महात्मनः ॥ ५८ ॥ हग्मोहस्योदयाद्बुद्धिर्यस्यैकान्तादिवादिनः । तस्यैवागुप्तिभीतिः स्यान्नृनं नान्यस्य जातुचित् ॥ ५९ ॥ असज्जनम सतो नाशं मन्यमानस्य देहिनः। कोऽवकाशस्ततो मुक्तिमच्छातोऽगुप्तिसाध्वसात् ॥ ६० ॥ सम्यग्दृष्टिस्तु स्वं रूपं गुप्तं वै वस्तुनो विदन् । निर्भयोऽगुप्तितो भीतेर्भीतिहेतोरसम्भवात् ॥ ६१ ॥

मृत्युः प्राणात्ययः प्राणाः कायवागिन्द्रियं मनः । निश्वासोच्छासमायुश्च दशैते वाक्यविस्तरात् ॥ ६२ ॥ तद्भीतिर्जीवितं भूयान्मामृन्मे मरणं कचित्। कदा लेभे न वा दैवादित्योधिः स्वे तनुव्यये ॥ ६३ ॥ नूनं तद्धीः कुट्टप्टीनां नित्यं तत्त्वमनिच्छताम्। अन्तस्तन्वैकवृत्तानां तद्भीतिर्ज्ञानिनां कुतः ॥ ६४ ॥ जीवस्य चेतना प्राणा नृनं स्वात्मोपजीविनी। नार्थान्मृत्युरतस्तद्भीः कुतः स्यादिति पदयतः ॥ ६५ ॥ अकस्माञ्जातमित्युच्चैराकस्मिकभयं स्मृतम् । तद्यथा वियुदादीनां पातान्यातोऽसुधारिणाम् ६६ ॥ भीति भूयाद्यथा सौस्थ्यं माभूहौस्थ्यं कदापि मे । इत्येवं मानसी चिंतापर्याकुलितचेतसाम् ॥ ६७ ॥ अर्थादाकिसमक्रभान्तिरास्ति मिथ्यात्वशास्त्रिनः । क्तो मोक्षोऽस्ति तद्भीतेर्निर्भाकैकपद्च्यतेः ॥ ६८ ॥ निर्भीकैकपदो जीवः स्यादनन्तोप्यनादिमान् । नास्त्याकरिमकं तत्र कुतस्तद्भीस्तमिच्छतः॥ ६९॥ कांक्षा भोगाभिलाषः स्यात्कृते मुख्यिकयासु वा । कर्मणि तत्फले स्वात्म्यमन्यदृष्टिप्रशंसनम् ॥ ७० ॥ हृषीका रुचितेपूचिरुद्वेगी विषयेषु यः। स स्याद्भोगाभिलाषस्य लिङ्गं स्वेष्टार्थरज्जनात् ॥ ७१ ॥ तद्यथा न रतिः पक्षे विपक्षे वार्रति विना। नारतिर्वा स्वपश्चेपि तद्विपश्चेरतिं विना ॥ ७२ ॥ शीतद्वेषी यथा कश्चिदुष्णस्पर्शं समीहते । नेन्छेद्नुष्णसंस्पर्शेमुष्णस्पर्शाभिलाषुकः ॥ ७३ ॥ यस्यास्ति कांक्षितो भावो नूनं मिथ्याद्दगंस्ति सः। यस्य नास्ति स सदृष्टिः युक्तिस्वानुभवागमात् ॥ ७४ ॥

आस्तामिष्टार्थसंयोगोऽमुत्रभोगाभिलाषतः। स्वार्थसार्थेकसंसिद्धिर्न स्यान्नामैहिकापि सा ॥ ७५ ॥ निम्सारं प्रस्फुरत्येष मिध्याकर्मैकपाकतः। जन्तोरुन्मत्तवच्चापि वार्देवीतोत्तरङ्गवत् ॥ ७६ ॥ ननु कार्यमनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते । भोगाकांक्षां विना ज्ञानी तत्कथं त्रतमाचरेत् ॥ ७७ ॥ नासिद्धं बन्धमात्रत्वं क्रियायाः फलमद्वयम् । शुभमात्रं शुभायाः स्यादशुभायाश्चाशुभावहम् ॥ ७८ ॥ नचाशङ्कर्यं क्रियाप्येषा स्यादबन्धफला क्वचित्। दर्शनातिशयाद्धेतोः सरागेपि विरागवत् ॥ ७९ ॥ सरागे वीतरागे वा नूनमौद्यिकी किया। अम्ति बन्धफलावइयं मोहस्यान्यतमोदयात् ॥ ८० ॥ नच वाच्यं स्यात्सदृदृष्टिः कश्चित्प्रज्ञापराधतः । अपि बन्धफलां कुर्यात्तामबन्धफलां विदन् ॥ ८१ ॥ यतः प्रज्ञाविनाभूतमस्ति सम्यग्विशेषणम् । तस्याश्वाभावतो नूनं कुतस्या दिन्यता हशः ॥ ८२ ॥ नैवं यतः सुसिद्धं प्रागस्ति चानिच्छतः क्रिया। शुभायाश्चाशुभायाश्च को विशेषो विशेषभाक् ॥ ८३ ॥ नन्वनिष्टार्थसंयोगरूपा सानिच्छतः क्रिया। विशिष्टेष्टार्थसंयोगरूपा सानिच्छतः कथम् ॥ ८४ ॥ तत्क्रिया त्रतरूपा स्यादर्थान्नानिच्छतः स्फुटम् । तस्याः स्वतंत्रसिद्धत्वात्सिद्धं कर्तृत्वमर्थसात् ॥ ८५ ॥ नैवं यतोऽस्त्यनिष्टार्थः सर्वः कर्मोद्यात्मकः। तस्मान्नाकांक्षते ज्ञानी यावत्कर्म च तत्फलम् ॥ ८६ ॥ यत्पुनः कश्चिदिष्टार्थोऽनिष्टार्थः कश्चिदर्थसात् । ·तत्सर्वं दृष्टिदोषत्वात्पीतशंखावलोकवत् ॥ ८७ ॥

हम्मोहस्यात्यये दृष्टिः साक्षाद्भतार्थदृशिनी । तस्यानिष्टेस्यनिष्टार्थबुद्धिः कर्मफलात्मके ॥ ८८ ॥ नचासिद्धमनिष्टत्वं कर्मणस्तत्फलस्य च। सर्वतो दुःखहेतुत्वाद् युक्तिस्वानुभवागमात् ॥ ८९ ॥ अनिष्टार्थंफल्रत्वात्स्यादनिष्टार्था व्रतिकया । दुष्टकार्यानुरूपस्य हेतोर्दुष्टोपदेशवत् ॥ ९० ॥ अथसिद्धं स्वतन्त्रत्वं क्रियायाः कर्मणः फलात्। ऋते कर्मोदयाद्वेतोस्तस्याश्चासम्भवो मतः ॥ ९१ ॥ यावद्श्रीणमोहस्य श्लीणमोहस्य चात्मनः। यावत्यस्ति किया नाम तावत्यौद्यिकी स्मृता ॥ ९२ ॥ पौरुषं न यथाकामं पुंसः कर्मोदितं प्रति । न परं पौरुषापेक्षो दैवापेक्षा हि पौरुषः ॥ ५३ ॥ सिद्धो निःकांक्षितो ज्ञानी कुर्वाणोप्युदितां क्रियाम् ॥ निष्कामतः कृतं कर्म न रागाय विरागिणाम् ॥ ९४ ॥ नाशङ्कर्यं चास्ति निःकांक्षः सामान्योपि जनः कचित्। हेतोः कुतश्चिद्न्यत्र दर्शनातिशयाद्पि ॥ ९५ ॥ यतो नि:कांक्षिता नास्ति न्यायात्सद्दर्शनं विना। नानिच्छास्याक्ष्जे सौख्ये तद्त्यक्षमनिच्छतः॥ ९६॥ तदत्यक्षसुखं मोहान्मिध्यादृष्टिः स नेष्यति । हम्मोहस्य तथा पाकशक्तेः सद्भावतोऽनिशम् ॥ ९७ ॥ उक्तो निःकांक्षितो भावो गुणो सद्दर्शनस्य वै। अस्तु का नः क्षतिः प्राक् चेत्परीक्षाक्षमता मता ॥ ९८ ॥ अथ निर्विचिकित्साख्यो गुणः संलक्ष्यते स यः। सद्दर्शनगुणस्योचैर्गुणो युक्तिवशाद्पि ॥ ९९॥ आत्मन्यात्मगुणोत्कर्षबुद्धचा स्वात्मप्रशंसनात् । परत्राप्यपकर्षेषु बुद्धिविचिकित्सा स्मृता ॥ १०० ॥

निष्कान्तो विचिकित्सायाः प्रोक्तो निर्विचिकित्सकः। गुणः सहर्शनस्योचैर्वक्ष्ये तक्कक्षणं यथा ॥ १०१ ॥ दुर्दैवाद्दुःखिते पुंसि तीत्रासाताघृणास्पदे । यन्नासूयापरं चेतः स्मृतो निर्विचिकित्सकः ॥ १०२ ॥ नैतत्तन्मनस्यज्ञानमस्म्यहं सम्पदां पदम्। नासावस्मत्समो दीनो वराको विपदां पदम् ॥ १०३ ॥ प्रत्युत ज्ञानमेवतत्तत्र कर्मविपाकजाः। प्राणिनः सदृशः सर्वे त्रसंस्थावरयोनयः ॥ १०४॥ यथा द्वावर्भको जातौ शुद्रिकायास्तथोदरात्। शुद्रावभान्तितस्तौ द्वौ कृतं भेदभ्रमात्मना ॥ १०५ ॥ जले जंबालवज्जीवे यावत्कर्माशुचि स्फुटम्। अहं ते चाविशेषाद्वा नूनं कर्ममलीमसाः ॥ १०६ ॥ अस्ति सद्दर्शनस्यसौ गुणा निर्विचिकित्सकः। यतोऽवर्यं स तत्रास्ति तस्मादन्यत्र न कचित्।। १०७।। कर्मपर्यायमात्रेषु रागिणः स कुतो गुणः। सद्विशेषेऽपि संमोहाद् द्वयोरैक्योपलव्धितः ॥ १०८ ॥ इत्युक्तो युक्तिपूर्वोऽसौ गुणः सद्दर्शनस्य यः। नाविवक्षोपि दोषाय विवक्षो न गुणाप्तये ॥ १०९ ॥ अस्ति चाम्ढदृष्टिः सा सम्यग्दर्शनशालिनी । ययालङ्कृतमात्रं सद्भाति सद्दर्शनं नंरि ॥ ११० ॥ अतत्त्वे तत्त्वश्रद्धानं मृढदृष्टिः खलक्षणात्। नास्ति सा यस्य जीवस्य विख्यातः सोस्त्यमूढदक् ॥ १११ ॥ अस्त्यसद्धेतुदृष्टान्तैर्भिथ्यार्थः साधितोऽपरैः। नाप्यलं तत्र मोद्दाय हम्मोहस्योदयक्षतेः ॥ ११२ ॥ सूक्ष्मान्तरितदूरार्थे दर्शितेऽपि कुदृष्टिभिः। नाल्पश्रुतः समुद्येत किं पुनश्चेद्रहुश्रुतः ॥ ११३ ॥

१ मनुष्ये ।

अर्थाभासेपि तत्रोचैः सम्यग्हष्टेर्न मृढता । स्थूलानन्तरितोपात्तमिथ्यार्थेऽस्य क्रुतो भ्रमः ॥ ११४ ॥ तद्यथा ठौकिकी रूढिरस्ति नाना विकल्पसात्। निःसारैराश्रिता पुंभिरथानिष्टफलप्रदा ॥ ११५ ॥ अफला कुफला हेतुशून्या योगापहारिणी। दुस्याच्या छौकिका रूढि कैश्चिवदुष्कर्मपाकतः ॥ ११६ ॥ अदेवे देवबुद्धिः स्यादधर्मे धर्मधीरिह । अगुरी गुरुबुद्धियां ख्याता देवविमूदता ॥ ११० ॥ कुदेवाराधनां कुर्यादैहिकश्रेयसे कुधीः। मुषालोकोपचारत्वादश्रेया लोकमूढ़ता ॥ ११८॥ अस्ति श्रद्धानमेकेषां लोकरूढिवशादिह । धनधान्यप्रदा नूनं सम्यगाराधिताम्बिका ॥ ११९॥ अपरेपि यथाकामं देवानिच्छन्ति दुर्धिय:। सदोषानिप निर्दोषानिव प्रज्ञापराधतः॥ १२०॥ नोक्तस्तेषां समुद्देशः प्रसङ्गादपि सङ्गतः। लब्धवर्णो न कुर्याद्वै निस्सारं मंथविस्तरम् ॥ १२१ ॥ अधर्मम्तु कुदेवानां यावानाराः हनोद्यमः । तैः प्रणीतेषु धर्मेषु चेष्टा वाकायचेतसाम् ॥ १२२ ॥ कुगुरुः कुत्सिताचारः सश्चल्यः सपरिप्रहः । सम्यक्त्वेन त्रतेनापि युक्तः स्यात्सद्भूर्यतः ॥ १२३ ॥ अत्रोदेशोपि न श्रेयान्सर्वतोऽतीवविस्तरात्। आदेयो विधिरत्रोक्तो नादेयोऽनुक्तएव सः॥ १२४॥ दोषो रागादिचिद्भावः स्यादावरणं च कर्म तत्। तयारभावोस्ति निःशेषो यत्रासौ देव उच्यते ॥ १२५ ॥ अस्यत्र केवलं ज्ञानं क्षायिकं दर्शनं सुखम्। वीर्यं चेति सुविख्यातं स्यादनन्तचतुष्ट्रयम् ॥ १२६ ॥

१ पण्डितः ।

एको देवः स सामान्याद् द्विधाऽबस्थाविशेषतः। संख्यधा नामसंदर्भादुणेभ्यः स्यादनन्तधा ॥ १२७ ॥ एको देवः स द्रव्यार्थात्सद्धः शुद्धोपलब्धितः। अईन्निति च सिद्धश्च पर्यायार्थादुद्विधामतः ॥ १२८ ॥ दिव्यौदारिकदहस्थो धौतघातिचतुष्टयः। ज्ञानदृग्वीर्यसौख्याढ्यः सोऽर्हन् धर्मोपदेशकः ॥ १२९ ॥ मूर्त्तिमद्देहिन्भुक्तो छोको छोकामसंस्थितः। ज्ञानाद्यष्टगुणोपेतो निष्कर्मा सिद्धसंज्ञकः ॥ १३० ॥ अहिन्निति जगत्पुज्यो जिनः कर्मारिशातनात्। महादेवोऽधिदेवत्वाच्छंकरोभिसुखावहात् ॥ १३१ ॥ विष्णुर्ज्ञानेन सर्वार्थविस्तृतत्वात्कथंचन । ब्रह्मा ब्रह्मज्ञरूपत्वाद्वरि. दुःखापैनोदनात् ॥ १३२ ॥ इत्याद्यनेकनामापि नानेकोस्ति स्वलक्षणात्। यतोऽनन्तगुणात्मैकद्रव्यं स्यात्सिद्धसाधनात् ॥ १३३ ॥ चतुर्विशतिरित्यादियावदन्तमनन्तता । तद्वहुत्वं न दोषाय देवत्वैकविधत्वतः ॥ १३४ ॥ प्रदीपानामनेकत्वं न प्रदीपत्वहानये। यतोऽत्रैकविधत्वं स्यान्नस्यान्नानाप्रकारतः ॥ १३५ ॥ नचाशङ्कर्यं यथासंख्यं नामतोप्यस्त्वनेकधा। न्यायादेकगुणं चैकं प्रत्येकं नाम चैककम् ॥ १३६ ॥ नामतः सर्वतो मुख्यं संख्या तस्यैव सम्भवात्। अधिकस्य ततो वाचा व्यवहारस्य दर्शनात् ॥ १३७॥ बृद्धैः प्रोक्तमतः सूत्रे तत्त्वं वागैतिवर्ति यत् । द्वादशाङ्गाङ्गबाह्यं च श्रुतं स्थूलार्थगोचरम् ॥ १३९ ॥ कुत्त्नकमेक्षयाज्ज्ञानं क्षायिकं दर्शनं पुनः। अत्यक्षं सुखमामोत्थं वीर्यं चेति चतुष्टयम् ॥ १३९ ॥

१ दःस्रविनाशनात् । २ वचनागोचरम् ।

सम्यक्त्वं चैव सूक्ष्मत्वमन्यावाधगुणः स्वतः। अस्त्यगुरुलघुत्वं च सिद्धे चाष्टगुणाः स्मृताः ॥ १४० ॥ इत्याद्यनन्तधर्माद्यः कमीष्ट्रकविवर्जितः। मुक्तोऽष्टादशभिदेषिर्देवः सेव्यो नचेतरः ॥ १४१ ॥ अर्थाद्वरः स एवास्ति श्रेयोमार्गोपदेशकः । भगवांस्तु यतः साक्षान्नेता मोक्षस्य वर्त्मनः ॥ १४२ ॥ तेभ्योऽर्वागपि छन्नस्थरूपा तद्रूपधारिणः। गुरवःस्यूर्गरोर्न्यायान्न्यायोऽवस्थाविशेषभाक् ॥ १४३॥ अस्यवस्थाविशेषोऽत्र युक्तिस्वानुभवागमान् । शेषसंसारिजीवेभ्यस्तेषामेवातिशायनात् ॥ १४४ ॥ भाविनैगमनयायत्तो भृष्णुस्तद्वानिवेष्यते । अवर्यं भावतो व्याप्तः सङ्गावात्सिद्धसाधनान् ॥ १४५ ॥ अस्ति सद्दर्शनं तेषु मिध्याकर्मोपशान्तितः। चारित्रं देशतः सम्यक् चारित्रावरणक्षते: ॥ १४६ ॥ ततः सिद्धं निसर्गाद्वै शुद्धत्वं हेतुदर्शनात्। मोहकर्मोदयाभावात् तत्कार्यस्याप्यसम्भवात् ॥ १४७ ॥ तच्छुद्धत्वं सुविख्यातनिर्जराहेतुरंजसा । निदानं संवरस्यापि क्रमान्निवीणभागपि ॥ १४८॥ यद्वा स्वयं तदेवार्थान्निर्जरादित्रयं यतः। श्रद्धभावाविनाभावि द्रव्यनामापि तत्त्रयम् ॥ १४९ ॥ निर्जरादिनिदानं यः शुद्धो भावश्चिदात्मकः। परमार्हः सएवास्ति तद्वानात्मा परं गुरुः ॥ १५० ॥ न्यायाद्गुरुत्वहेतुः स्यात्केवलं दोषसंक्ष्यः। निर्देशि जगतः साक्षी नेता मार्गस्य नेतरः॥ १५१॥ नालं छदास्थताप्येषा गुरुत्वक्षतये मुनेः। रागाद्यगुद्धभावानां हेतुर्मोहैककर्म तत्॥ १५२ ॥

१ ' क ' पुस्तके " न्नान्योऽनस्थानिशेषभाक् " इति पाठः ।

नन्वावृतिद्वयं कर्म वीर्यविध्वंसि कर्म तत्। अस्ति तत्राप्यवद्यं वै कुतः शुद्धत्वमत्र चेत् ॥ १५३ ॥ सत्यं किन्तु विशेषोस्ति प्रोक्तकर्मत्रयस्य च। मोहकर्माविनाभृतं बन्धसत्त्वोदयक्षयम् ॥ १५४ ॥ तद्यथा बव्यमानेस्मिन् तद्दन्धो मोहबन्धसात्। तत्सत्वे सत्वमेतस्य पाके पाकः क्षये क्षयः ॥ १५५ ॥ नोह्यं छद्मस्थावस्थायामर्वागेवास्तु तत्स्रयः। अंशान्मोहक्ष्यस्यांशात्सर्वतः सर्वतः क्षयः ॥ १५६ ॥ नासिद्धं निर्जरा तत्त्वं सद्दष्टेः कृतनकर्मणाम् । आदरमोहोदयाभावात्तवासंख्यगुणा कमात् ॥ १५७ ॥ ततः कर्मत्रयं प्रोक्तमस्ति यद्यपि सांप्रतम् । रागद्वेषविमोहानामभावाद्गुरुता मता ॥ १५८ ॥ अथास्येकः स सामान्यात्सिद्दशेषात्त्रिधामतः । एकोप्यमिर्यथा तार्ण्यः पार्ण्योदार्व्यक्तिधोच्यते ॥ १५९॥ आचार्यः स्यादुपाध्यायः साधुश्चेति त्रिधागतिः। स्युर्विशिष्टपदारूढास्त्रयोपि मुनिकुञ्जराः। १६०॥ एको हेतुः क्रियाप्येका विधन्नैको बहिः समः। तपो द्वादशधा चैकं व्रतं चैकं च पक्रधा ॥ १६१ ॥ त्रयोदशविधं चैकं चारित्रं समतैकधा। मूलोत्तरगुणाश्चेको संयमोप्येकधा मतः ॥ १६२ ॥ परीषहोपसगीणां सहनं च समं स्मृतम्। आहारादिविधिश्चैकश्चर्यास्थानासनादयः ॥ १६३ ॥ मार्गो मोक्षस्य सदृष्टिः ज्ञानं चारित्रमात्मनः। रत्नत्रयं समं तेषामपि चान्तर्बहिस्थितम्॥ ६४॥

१ नो विचारणीयम् । २ ' स ' पुस्तके " क्षये " इतिपाठः । ३ " मुणं " इति पंचाध्यायी पाठः । ४ विहारः ।

ध्याता ध्यानं च ध्येयश्च ज्ञाता ज्ञानं च ज्ञेयसात्। चतुर्विधाराधनापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता ॥ १६५ ॥ किंबात्र बहुनोक्तेन तद्विशेषोऽवाशिष्यते। विशेषाच्छेषनिःशेषो न्यायादस्त्यविशेषभाकु ॥ १६६ ॥ आचार्योऽनादितो रूढे योगादिप निरुच्यते । पञ्जाचारं परेभ्यः स आचारयति संयमी ॥ १६७ ॥ अपि छिन्ने त्रते साधोः पुनः सन्धानमिच्छतः। तत्समादेशदानेन प्रायश्चित्तं प्रयच्छति ॥ १६८ ॥ आदेशस्योपदेशभ्यः स्याद्विशेषः स भेदभाक् । आदत्ते गुरुणा दुत्तं नोपदेशेष्वयं विधिः ॥ १६९ ॥ न निषिद्धस्तदादेशो गृहिणां व्रतधारिणाम् । दीक्षाचार्येण दीक्षेवं दीयमानास्ति तिक्तया ॥ १७० ॥ हेदोपस्थापनं चात्र क्रियतेऽन्येन तेन वां ॥ स निषिद्धो यथाम्रायादत्रतिनां मनागपि । हिंसकञ्चापदेशापि नापयुज्यात्र कारणात् ॥ १७१ ॥ मुनिव्रतधराणां वा गृहस्थव्रतधारिणाम् । आदेशश्चोपदेशो वा न कर्तव्या बधाश्रितः ॥ १७२ ॥ नचाशङ्कर्यं प्रसिद्धं यन्मुनिभिर्वतधारिभिः। मृत्तिमच्छाक्तिसर्वस्वं हस्तरखेवदर्शितम् ॥ १७३ ॥ नूनं प्रोक्तोपदेशोपि न रागाय विरागिणाम्। रागिणामेव रागाय ततोऽवश्यं स वर्जितः ॥ १७४ ॥ न निषिद्धः स आदेशो नोपदेशो निषेधितः। नृनं सत्पात्रदानेषु पूजायामहेतामपि ॥ १७५ ॥ यद्वादेशोपदेशीस्तो तौ द्वौ निरवद्यकर्मणि। यत्र सावद्यलेशोपि तत्रादेशो न जातुचित् ॥ १७६ ॥

९ ''स '' ''ग '' पुस्तकयोः '' र्दाक्षेव '' इति पाटः । २ पंचाध्य्याम् ने-यम्पङ्किः । ३ पक्षान्तरे ।

सहासंयमिभिर्छोकैः संसर्गं भाषणं रतिम्। कुर्यादाचार्य इत्येकेनासौ सृरिर्नचाईतः ॥ १७७॥ संघसम्पोषकः सूरिः प्रोक्तः कैश्चिन्मतेरिह । धर्मादेशोपदेशाभ्यां नोपकारोऽपरोऽस्त्यतः ॥ १७८ ॥ यद्वा मोहात्प्रमादाद्वा कुर्याची लौकिकी कियाम । तावत्कालं स नाचार्योऽप्यस्ति चान्तर्त्रताच्च्युतः ॥ १७९ ॥ इत्युक्तव्रततपःशीळसंयमादियरो गणी। नमस्यः स गुरुः साक्षात्तदन्यो न गुरुर्गणी ॥ १८० ॥ उपाध्यायः स साध्वीयान् वादी स्याद्वादकोविदः। वाग्मी वाग्त्रहासर्वज्ञः सिद्धान्तागमपारगः ॥ १८१ ॥ कविः प्रत्यप्रसूत्राणां शब्दार्थैः सिद्धसाधनात् । गमकोऽर्थस्य माधुर्ये धुर्यो वकृत्ववत्र्मनाम् ॥ १८२ ॥ उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुताभ्यासोस्ति कारणम् । यदध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेद्गुरुः ॥ १८३ ॥ शेषस्तत्र व्रतादीनां सर्वसाधारणो विधिः। कुर्याद्धर्मीपदेशं स नादेशं सूरिवत्कवित् ॥ १८४ ॥ तेषामेवाश्रमं लिङ्गं सूरीणां संयमं तपः। आश्रयेत् ग्रह्मचारित्रं पद्माचारं स शुद्धधीः ॥ १८५ ॥ मुलोत्तरगुणानेव यथोक्तानाचरे बिरम्। परिषद्दोपसर्गाणां विजयी स भवेद्धवम् ॥ १८६ ॥ अत्रातिविस्तरेणालं नूनमन्तर्वेहिर्मुने:। शुद्धवेषधरो धीरो निर्प्रन्थः स गणाप्रणीः ॥ १८७॥ उपाध्यायः समाख्यातो विख्यातोस्ति स्वलक्ष्णैः। अधुना साध्यते साधोर्छक्षणं सिद्धमागमात् ॥ १८८ ॥ मार्गं मोक्षस्य चारित्रं सहग्राप्तिपुरस्सरम्। साधयत्यात्मसिद्धवर्थं साधुरन्वर्थसंक्षकः ॥ १८९॥

<sup>🤰</sup> गुणनिष्पन्ननामा ।

५ हा. सं.

नोचि वाचयमी किञ्जिद्धस्तपादादिसंज्ञया। न किञ्चिद्दर्शयेत्स्वस्थो मनसापि न चिन्तयेत् ॥ १९० ॥ आस्ते स ग्रद्धमात्मानमास्तिः नुवानश्च परम् । स्तिमितान्तर्बहिर्जल्पो निस्तरङ्गाव्धिवन्मुनिः ॥ १९१ ॥ नादेशं नोपदेशं वा नादिशेत्स मनागपि। स्वर्गापवर्गमार्गस्य तद्विपक्षस्य किं पुनः ॥ १९२ ॥ वैराग्यस्य परां काष्ट्रामधिरूढोऽधिकप्रभः। दिगम्बरो यथाजातरूपधारी द्यापरः ॥ १९३ ॥ निर्प्रन्थोन्तर्वहिर्मीह्यन्थेरुद्रंन्थको यमी। कर्मनिर्जरकः श्रेण्या तपस्वी स तपःश्रुचिः ॥ १९४॥ परिषहोपसर्गाद्यैरजय्यो जितमन्मथः। एषणाशुद्धिसंशुद्धः प्रत्याख्यानपरायणः ॥ १९५ ॥ इत्याद्यनेकघाऽनेकः साधुः साधुगुणैः श्रितः । नमस्यः श्रेयसेऽवश्यं नेतरो विदुषां महान् ॥ १९६ ॥ एवं मुनित्रयी ख्याता महती महतामपि। तद्विशुद्धिविशेषोस्ति क्रमात्तरतमात्मकः ॥ १९७ ॥ तत्राचार्यः प्रसिद्धोस्ति दीक्षादेशाद्यणाप्रणीः । न्यायाद्वा देशतोध्यक्षात् सिद्धः स्वात्मन्यतत्परः ॥ १९८ ॥ अर्थात्रातत्वरोप्येष रमोहानुद्यात्सतः। अस्ति तेनाविनाभूतशुद्धात्मानुभवः स्फुटम् ॥ १९९ ॥ अप्यस्ति देशतस्तत्र चारित्रावरणक्षति:। वाक्यार्थात् केवलं न स्यात्क्षतिर्वापि तदक्षतिः ॥ २०० ॥ तथापि न बहिर्वस्तु स्यात्तद्धेतुरहेतुतः। अस्त्युपादानहेतोश्च तत्क्षतिर्वा तद्क्षतिः ॥ २०१ ॥

५ "नोच्यान् " इःयापिपाठः । २ साधुः " वाचंयमे " इति स पुस्तके पाटः । २ चलनिक्रयारहितः । ४ मंक्त्वा ।

संति संज्वलनस्योचैः स्पर्द्धकाः देशघातिनः । तद्विपाकेास्त्यमन्दो वा मन्दो हेतुः ऋमाद्द्वयोः ॥ २०२ ॥ । संक्रेशस्तत्क्षतिर्नृनं विशुद्धिस्तु तद्क्षतिः। सोंपि तरतमस्वांशैः सौष्यनेकैरनेकघा ॥ २०३॥ अस्तु यद्वा न शैथिल्यं तत्र हेतुवशादिह । तथाप्येतावताचार्यः सिद्धो नात्मन्यतत्परः ॥ २०४॥ तत्रावश्यं विशुद्धयंशस्तेषां मन्दोदयादिह । संक्रेशांशोऽथवा तीत्रोदयान्नायं विधिः स्मृतः ॥ २०५ ॥ किन्तु दवादिशुद्ध यंशः संक्रेशांशोथ वा कचित्। तिद्वशुद्धेर्विशुद्धयंशः संक्षेशांशाद्यं पुनः ॥ २०६ ॥ तेषां तीत्रोदयात्तावदेतावानत्र बाधकः। सर्वतश्चेत्प्रकोपी च नापराधोस्त्यतोपरः ॥ २०७ ॥ तेनात्रैतावता न्नं शुद्धस्यानुभवच्युतिः। कर्तुं न शक्यते यस्मादत्रास्त्यन्यः प्रयोजकः ॥ २०८ ॥ हेतुः शुद्धात्मनो ज्ञाने शमो मिथ्यात्वकर्मणः। प्रत्यनीकस्तु तत्रोचैरशमस्तस्य व्यत्ययात् ॥ २०९ ॥ हम्मोहेऽस्तंगते पुंसः शुद्धस्यानुभवो भवेत्। न भवेद्विन्नकरः कश्चिचारित्रावरणोदयः ॥ २१०॥ नचािकश्चित्करश्चेवं चारित्रावरणोदयः। दृग्मोहस्य क्षतेनालमलं स्वस्य कृते च यः ॥ २११ ॥ कार्यं चारित्रमोहस्य चारित्राच्च्युतिरात्मनः। नात्म दृष्टेस्तु दृष्टित्वान्न्याय्यादितरदृष्टिवत् ॥ २१२ ॥ यथा चक्षः प्रसन्नं वै कस्यचिद्दैवयोगतः। इतरत्राक्ष्तापेऽपि दृष्टाध्यक्षात्र तत्क्षतिः ॥ २१३ ॥

१ संक्रेशः । २ सा अपिविशुद्धिः । १ वैयरीत्यात् ।

कषायाणामनुद्रकश्चारित्रं तावदेव हि। नानुद्रेकः कषायाणां चारित्राच्च्युतिरात्मनः ॥ २१४ ॥ ततस्तेषामनुद्रेकः स्यादुद्रेकोऽथवा स्वतः। नात्मदृष्टेः क्षतिर्नूनं दग्मोहस्योदयादते ॥ २१५॥ अथ सूरिरुपाध्यायः द्वावेतौ हेतुतः समौ । साधुरिवात्मज्ञो गुद्धौ गुद्धौ गुद्धौपयोगिनौ ॥ २१६ ॥ नापि कश्चिद्धिशेषोस्ति द्वयोस्तरतमो मिथः। नैताभ्यामन्तरुकर्षः साधारप्यतिशायनात् ॥ २१७ ॥ लेशतोस्ति विशेषश्चेन्मिथस्तेषां वहिः कृतः। का क्षतिर्मू छहेतोः स्यादन्तःशुद्धिसमन्वितः ॥ २१८ ॥ नास्त्यत्र नियतः कश्चिगुक्तिस्वानुभवागमात् । मन्दादिरुद्यस्तेषां सूर्युपाःयायसाधुषु ॥ २१९ ॥ प्रत्येकं बहवः सन्ति सूर्युपाध्यायसाधवः। जघन्यमध्यमोत्कृष्टभवेश्चेकैकशः पृथक् ॥ २२० ॥ कश्चित्सूरिः कदाचिद्वै विशुद्धिं परमां गतः। मध्यमां वा जघन्यां वा स्वोचितां पुनराश्रयेत् ॥ २२१ ॥ हेतुस्तत्रोदिता नानाभावांशैः स्पर्द्धकाः क्षणम् । धर्मादेशोपदेश।दिहेतुर्नात्र बहिः क्रित्।। २२२॥ परिपाट्यानया योज्याः पाठकाः साधवश्च ये। न विशेषो यतस्तेषां नियतः शेषो विशेषभाक् ॥ २२३ ॥ ननु धर्मोपदेशादि कर्म तत्कारणं बहि:। हेतोरभ्यन्तरस्यापि वाह्यं हेतुर्वहिः कवित् ॥ २२४ ॥ नैवमर्थाद्यतः सर्वं वस्त्विकक्कित्करं बहि:। तत्पदं फलवन्मोहादिच्छतोऽप्यान्तरं परम् ॥ २१५ ॥ किं पुनर्गणिनस्तस्य सर्वतोनिच्छतो बहिः। धर्मादेशोपदेशादिस्वपदं तत्फलं च यत् ॥ २२६ ॥

नास्यासिद्धं निरीहत्वं धर्मादेशादिकमेणि। न्यायादक्षार्थकांक्षाया ईहा नान्यत्र जातुचित् ॥ २२७ ॥ ननुनेहांविनाकर्म, कर्मनेहां विना कचित्। तम्मान्नानीहितंकर्म स्यादश्वार्थस्तु वा नवा ॥ २२८ ॥ नैवं हेतोरतिव्याप्तेरारादाक्षीणसोहिषु। बन्धस्य नित्यतापत्तेर्भवेन्मुक्तेरसम्भवः ॥ २२९ ॥ ततोऽस्त्यन्तःकृतो भेदः शुद्धेनांशांशतस्त्रिषु । निर्विशेषात्समस्त्वेष पक्षो माभूद्रहिः कृतः ॥ २३० ॥ किञ्चास्ति यौगिकी रूढिः प्रसिद्धा परमागमे । विना साधुपदं न म्यात्केवलोपत्तिरङ्जसा ॥ २३१ ॥ तत्राकृतीमदं सम्यक् साक्षात्सवोर्थदार्शनः। क्षणमस्ति स्वतः श्रेण्यामधिरूढस्य तत्पदम् ॥ २३२ ॥ यतोऽवद्यं स सुरिर्दा पाठकः श्रेण्यनेहा्स । कुत्स्नचिन्तानिरोधात्मलक्षणं ध्यानमाश्रयेत् ॥ २३३ ॥ ततः सिद्धमनायासात्तत्पद्त्वं तयोरिह । नूनं वाह्योपयोगस्य नावकाशोस्ति तत्र यत् ॥ २३४ ॥ न पुनश्चरणं तत्र छेदोपस्थापना वर्रम्। प्रागादाय क्षणं पश्चात्सूरिः साधुपदं श्रयेत् ॥ २३५ ॥ उक्तं दिग्मात्रमत्रापि प्रसङ्गाद्वरुलक्षणम् । शेषं विशेषतो श्रेयं तत्त्वरूषं जिनागमात् ॥ २३६॥ धर्मो नीचपदादुचैः पदे धरित धार्मिकम्। तत्राजवंजवो नीचै: पद्मुचैस्तद्रसँगः ॥ २३७ ॥ सम्यग्हग्राप्तिचारित्रं धर्मी रत्नत्रयात्मकः। तत्र सद्दर्शनं मूळं हेतुरद्वैतमेतयोः ॥ २३८ ॥ ततः सागाररूपो वा धर्मोऽनागार एव वा । सदक् पुरस्सरो धर्मो न धर्मस्ताद्वेना कितत् ॥ २३९ ॥

१ दिवत् इति पाठः 'क्षं पुस्तके पञ्चाध्याञ्च । द्रे संसारः । ३ संसारनाशः –
 मोक्षः ।

रूढितोधिवपुर्वाचां क्रिया धर्मः शुभावहा ।
तत्रानुकूलरूपा वा मनोष्ट्रत्तिः सहानया ॥ २४० ॥
सा द्विधा स च सागारानागाराणां विशेषतः ।
यतः क्रियाविशेषत्वाञ्चनं धर्मो विशेषतः ॥ २४१ ॥
तत्र हिंसानृतस्तेयाबद्धकृत्म्नपरिग्रहात् ।
देशनो विरनिः प्रोक्तं गृहस्थानामणुत्रतम् ॥ २४२ ॥
यतेर्मूलगुणाश्चाष्टाविंशतिर्मृलवत्तरोः ।
नात्राप्यन्यतरेणोना नातिरिक्ता कदाचन ॥ २४३ ॥
सर्वेरेव समस्तैश्च सिद्धं यावन्मुनित्रतम् ।
न व्यस्तैव्यंस्तमात्रं तु यावदंशत्रयाद्पि ॥ २४४ ॥
उक्तं च ।

वंद सिमिदिदियरोघो लोचो आवसयमचेलमन्हाणं।
खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयणमेयभत्तं च ॥ २४५ ॥
ऐते मूलगुणाः प्रोक्ताः यतीनां जैनशासने ।
लक्षाणां चतुरशीतिगुणाश्चोत्तरसंज्ञकाः ॥ २४६ ॥
ततः सागारधर्मोवाऽनगारो वा यथोदितः ।
प्राणिसंरक्षणं मूलमुभयत्राविशेषतः ॥ २४७ ॥
उक्तमस्ति कियारूपं व्यासाद्वतकदम्बकम् ।
सर्वसावद्ययोगस्य तदेकस्य निवृत्तये ॥ २४८ ॥
अथोज्जैनोपदेशोयमस्त्यादेशः स एव च ।
सर्वसावद्ययोगस्य निवृत्तिवृत्तमुच्यते ॥ २४९ ॥
सर्वशब्देन तत्रान्तर्वहिवृत्तिपदार्थतः ।
प्राणोच्छेदो हि सावद्यं सेव हिंसा प्रकीर्तिता ॥ २५० ॥
योगस्तत्रोपयोगो वा बुद्धिपूर्वः स उच्यते ।
सूक्ष्मश्चाबुद्धिपूर्वो यः स स्मृतो योग इत्यपि ॥ २५१ ॥

<sup>9</sup> वतानि समितयः इदियनिरोधाः लोचः आवश्यकानि अचेलं अस्नानम् 1 क्षितिशयनं स्थितमोजनं एकमुक्तं च । २ विस्तारात् ।

तस्याभावो निवृत्तिः स्यात्वतं चार्थादिति स्मृतिः। अंशात्साप्यंशतस्तत्सा सर्वतः सर्वतोपि तत् ॥ २५२ ॥ सर्वतः सिद्धमेवैतद् व्रतं बाह्यं द्याङ्गिषु । त्रतमन्तः कषायाणां त्यागः सैवात्मनि किया ॥ २५३ ॥ लोकासंख्यातमात्रास्ते यावद्रागादयः स्फुटम् । हिंसायास्तत्परित्यागो व्रतं धर्मोऽथवा किल ॥ २५४ ॥ आत्मेतराङ्गिणामङ्गरक्षणं यन्मतं स्मृतौ । तत्परं स्वात्मरक्षायाः कृतेनातः परत्रतत् ॥ २५५ ॥ सत्सु रागादिभावेषु बन्धः स्यात्कर्मणां बलात् । तत्पाकादात्मनो दुःखं तत्सिद्धः स्वात्मनो बधः ॥ २५६ ॥ ततः शुद्धापयोगा यो माहकर्मीद्याहते । चारित्रापरनामैतदु व्रतं निश्चयतः परम् ॥ २५८ ॥ रूढेः शुभोपयोगोऽपि स्यातश्चारित्रसंज्ञया । स्वार्थिकियामकुर्वाणः सार्थनामा न निश्चयात् ॥ २५९ ॥ किन्तु बन्धस्य हेतुः स्यादर्शात्तत्प्रत्यनीकवत् । नासौ वरं वरं यः स नापकारोपकारकृत् ॥ २६० ॥ विरुद्धकार्यकारित्वं नास्यासिद्धं विचारसात्। बन्धस्यैकान्ततो हेतोः शुद्धादन्यत्र संभवात् ॥ २६१ ॥ नोह्यं प्रज्ञापराधत्वान्निर्जराहेतुरंशतः। अस्ति नाबन्धहेतुर्वा शुभो नाप्यशुभावहात् ॥ २६२ ॥ कमीदानिकयारोधः स्वरूपाचरणं च यत्। धर्मः शुद्धापयोगः स्यात्सैष चारित्रसंज्ञिकः ॥ २६३ ॥

उक्तं च।

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणिहिंदो। मोहक्खोहिवहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥ २६४॥

१ न विचारणीयम् ।

नृतं सद्दर्शनज्ञानचारित्रैमेंक्षिपद्धतिः। समस्तैरेव न व्यस्तैस्तक्तिं चारित्रमात्रया ॥ २६५ ॥ सत्यं सद्दर्शनं ज्ञानं चारित्रान्तर्गतं मिथः। त्रयाणामविनाभावाद रत्नत्रयमखण्डितम् ॥ २६६ ॥ किञ्ज सदर्शनं हेतुः संविचारित्रयोर्द्वयोः। सम्यग्विशेषणस्याञ्चेर्यद्वा प्रत्यमजनमनः ॥ २६७ ॥ अर्थीयं सति सम्यक्ते ज्ञानचारित्रमत्र यत्। भूतपूर्वं भवेत्सम्यक् सूते वा भूतपूर्वकम् ॥ २६८ ॥ शुद्धोपलविधशक्तियालविधज्ञानातिशायिनी । सा भवेत्सित सम्यक्वे शुद्धीभावीथवापि च ॥ २६९ ॥ यत्पुनद्रव्यचारित्रं श्रुतज्ञानं विनापि दक् । न तदुज्ञानं न चारित्रमास्ति चेत्कर्भवन्धकृत् ॥ २७० ॥ तेषामन्यतमोद्देशो नालं दोषाय जातुचित्। मोश्रमार्गैकसाध्यस्य साधकानां स्मृतेरिप ॥ २७१ ॥ बन्धो मोक्षश्च ज्ञातच्यः समासाः प्रश्नकोविदैः । रागांशैर्बन्ध एव स्यान्नारागांशैः कदाचन ॥ २७२ ॥

उक्तं च।

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥ २७३ ॥ येनांशेन तु ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥ २०४ ॥ येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥ २०५ ॥ उक्तो धर्मस्वरूपोपि प्रसङ्गात्सङ्गतोंशतः । कविकेच्धावकाशस्तं विस्तराद्वा करिष्यति ॥ २०६ ॥

१ पूर्वे भृतं उत्पन्नं भृतपूर्वं सम्यक्तम् । २ स्मरणात् । ३ संक्षेपात् ।

देवे गुरौ तथा धर्मे दृष्टिस्तत्त्वार्थदर्शिनी। ख्याताप्यमूढदृष्टिः स्यादन्यथा मूढदृष्टिता ॥ २७७ ॥ सम्यक्त्वस्य गुणोप्येष नाळं दोषाय लक्षितः । सम्यग्दृष्टिर्यतोवद्यं यथा स्यान्न तथेतरः ॥ २७८ ॥ उपवृंहणमत्रास्ति गुणः सम्यग्दगात्मनः। **ळक्षणादात्मशक्तीनामवद्यं वृंहणादिह् ।। २७९ ।।** आत्मशक्तरदौर्वल्यकरणं चौपवृंहणम्। अर्थाद् हम्क्रप्तिचारित्रभावास्खलनं हि तत् ॥ २८०॥ जानन्नप्येष निःशेषात्पे। रुषं नात्मदर्शने । त्तथापि यत्नवानत्र पौरुषं प्रेरयन्निव ॥ २८१ ॥ यद्वा शुद्धोपलब्धार्थमभ्यसेद्पि तद्वहिः। सिकयां काञ्चिद्प्यर्थोत्तत्साध्यानुपयोगिनाम् ॥ २८२ ॥ नायं शुद्धोपलब्धे। स्याहेशतोपि प्रमाद्वान् । निष्प्रमाद्तयात्मानमाद्दानः समाद्रात् ॥ २८३ ॥ रसेन्द्रं सेवमानापि काम्यपथ्यं न वाचरेत्। आत्मनोनुंहाधतामुञ्झन्नोञ्झन्नहाधतामपि ॥ २८४ ॥ यद्वा सिद्धं विनायासात्स्वतस्तत्रोपष्टंहणम् । उद्ध्वमृद्र्ध्वं गुणश्रेणौ निर्जरायाः सुसम्भवात् ॥ २८५ ॥ अवर्यं भाविनी तत्र निर्जरा कृत्स्नकर्मणाम्। प्रतिसृक्ष्मक्षणं यावदसंख्येयगुणक्रमात् ॥ २८६ ॥ न्यायादायातमेतद्वै यावतांशेन तिक्षती । वृद्धिः शुध्दे।पयोगस्य वृद्धिकृद्धिः पुनः पुनः ॥ २८७ ॥ यथा यथा विशुद्धिः स्याद्बृद्धिरन्तःप्रकाशिनी । तथा तथा हृषीकानामुपेक्षा विषयेष्वपि ॥ २८८ ॥ ततो भूमिन क्रियांकाण्डे नात्मशक्तिं स छोपयेत्। किन्तु संवर्द्धयन्नूनं यत्नाद्पि च दृष्टिमान् ॥ ३८९ ॥

१ अत्रैकाक्षराधिक्यम् । २ बहाक्वियासमुद्दे ।

उपवृंहणनामापि गुणः सद्दर्शनस्य यः। गणितो गणनामध्ये गुणानां नागुणाय च ॥ २९० ॥ सुस्थितीकरणं नाम गुणः सद्दर्शनस्य यः। धर्माच्च्युतस्य धर्मे तन्नाधर्मे धर्मिणः क्षतेः ॥ २९१ ॥ न प्रमाणीकृतं वृद्धैर्धर्मायाधर्मसेवनम् । भाविधर्माशया केचिन्मन्दाः सावद्यवादिनः ॥ २९२ ॥ परंपरेति पक्षस्य नावकाशोऽत्र लेशतः। मूर्खादन्यत्र का मोहात्शीतार्थी वन्हिमाविशेत् ॥ २९३ ॥ नैतद्धर्मस्य प्राग्रूपं प्रागधर्मस्य सेवनम् । व्याप्तेरपक्षधर्मत्वाद्धेतोर्वा व्यभिचारतः ॥ २९४ ॥ प्रतिसृक्ष्मक्षणं यावद्धेतोः कर्मीद्यात्स्वतः । धर्मी वा स्याद्धर्मी वाऽत्येष सर्वत्र निश्चय: ॥ २९५ ॥ तित्थतीकरणं द्वेधा साक्षात्स्वपरभेदतः। स्वात्मनः स्वात्मतत्वेशीन् परतत्त्वे परस्य तत् ॥ २९६ ॥ तत्र मोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्यात्मस्थितेश्चितः। भृयः संस्थापनं स्वस्य स्थितीकरणमात्मनि ॥ २९७ ॥ अयं भावः कचिद्दैवाद्दर्शनात्स पतत्यधः। व्रजत्यृद्ध्वं पुनर्देवात्सम्यगारुह्य दर्शनम् ॥ २९८ ॥ अथ कचिद्यथाहेतोर्द्शनाद्यतन्निष । भावग्रुद्धिमधोधोंशैर्गच्छत्यूदर्ध्वं स रोहति ॥ २९९ ॥ क्वचिद्वहिः शुभाचारं स्वीकृतं चापि मुञ्जति । न मुक्रति कदाचिद्वै मुक्त्वा वा पुनराचरेत् ॥ ३०० ॥ यदा वहिः क्रियाचारे यथावस्थं स्थितेपि च। कदाचिद्धीयमानोऽन्तर्भावैर्भूत्वा च वर्तते ॥ ३०१ ॥ नासम्भविमदं यस्माश्चारित्रावरणोद्यः। अस्ति तरतमस्वांद्यैः गच्छन्निम्नोन्नतामिह ॥ ३०२ ॥

अत्राभिषेतमेवैतत् स्वस्थितीकरणं स्वतः।
न्यायात्कुतिश्चदत्रापि हेतुस्तत्रानवस्थितिः॥ ३०३॥
सुस्थितीकरणं नाम परेषां सदनुप्रैहात्।
श्रष्टानां स्वपदात्तत्र स्थापनं तत्पदे पुनः॥ ३०४॥
धर्मादेशोपदेशाभ्यां कर्तव्योऽनुमहः परे।
नात्मवृत्तं विहायाशु तत्परः पररक्षणे॥ ३०५॥

उक्तं च।

\*आद्हिदं काद्व्वं जइ सकइ पर हिदं च काद्व्वं। आदिहदपरहिदादो आदिहदं सुट्ठुकाद्व्वं ॥ ३०६ ॥ उक्तं दिग्मात्रतोप्यत्र सुस्थितीकरणं गुण:। निर्जरायां गुणश्रेणौ प्रसिद्धः सुदृगात्मनः ॥ ३०७ ॥ वात्सल्यं नाम दासत्वं सिद्धाई द्विम्बवेदमसु । संघे चतुर्विधे शास्त्रे स्वामिकार्ये सुभूत्ववत् ॥ ३०८॥ अर्थादन्यतमस्योचेरुद्दिष्टेषु सुदृष्टिमान् । सत्सु घोरोपसर्गेषु तत्परः स्यात्तदत्यये ॥ ३०९ ॥ यद्वा न ह्यात्मसामर्थ्यं यावन्मंत्रासिकोशकम् । ताबद्दृष्टुं च श्रोतुंचतद्वाधां सहते न सः ॥ ३१० ॥ तद्द्विधाऽथ च बात्सल्यं भेदात्स्वपरगोचरात्। प्रधानं स्वात्मसम्बन्धिगुणो यावत्परात्मनि ॥ ३११ ॥ परीषहोपसर्गाद्यैः पीडितस्यापि कस्यचिन् । न शैथिल्यं शुभाचारे ज्ञाने ध्याने तदादिमम् ॥ ३१२ ॥ इतरत्प्रागिहारूयातं गुणो दृष्टिमतः स्फुटम् । शुद्धध्यानवलादेव सतो बाधापकर्षणम् ॥ ३१३ ॥

आत्महितं कर्तव्यं यथा शक्कोति पर हितं च कर्तव्यम् ।
 आत्महितपरहिताभ्यामात्महितं सुष्दुकर्तव्यम् ॥

१ आत्मोपदेशात् । २ एकस्यार्हद्विम्बादेः ।

प्रभावनाङ्गसंज्ञोस्ति गुणः सद्दर्शनस्य वै। उत्कर्षकरणं नाम लक्षणाद्पि लक्षितम् ॥ ३१४॥ अर्थात्तद्धर्मणः पक्षे नावद्यस्य मनागमि । धर्मपक्षक्षतेर्यसमाद्धर्मोत्कर्षरोषणात् ॥ ३१५ ॥ पूर्ववत्सोपि द्वैविच्यः स्वान्यात्मभेदतः पुनः। तत्राद्यो वरमादेयः स्यादादेयोऽपरोष्यतः ॥ ३१६॥ उत्कर्षी यद्वलाधिक्याद्धिकीकरणं वृषे। असत्सु प्रत्यनीकेषु नालं दोषायतत्क्वित्॥ ३१७॥ मोहारातिक्षतेः शुद्धः शुद्धाच्छुद्धतरुस्ततः । जीवः शुद्धतमः कश्चिद्म्तीत्यात्मप्रभावना ॥ ३१८ ॥ नायं स्यात्पौरुषायत्तः किन्तु नूनं स्वभावतः। ऊद्ध्वेमूद्ध्वं गुणश्रेणी यतः शुद्धियेथोत्तरा ॥ ३१९ ॥ बाह्यप्रभावनाङ्गोस्ति विद्यामन्त्रासिभिर्वछैः। तपोदानादिभिजैनधर्मोत्कर्षी विधीयताम् ॥ ३२० ॥ परेषामपकषीय मिध्यात्वेतकषेशालिनाम् । चमत्कारकरं किक्कित्तद्विधेयं महात्मभिः॥ ३२१॥ उक्तः प्रभावनाङ्गोपि गुणः सहशनस्य वै । येन सम्पूर्णतां याति दर्शनस्य गुणाष्ट्रकम् ॥ ३२२ ॥

इति श्रीस्याद्वादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारः विद्वन्मणिराजमञ्ज विरचितायां श्रावकाचारापरनाम छाटीसंहितायां साधुश्री दूदात्मज फामन मनःसरोजारिबन्दाविकाशनेक-मार्तण्डमण्डलायमानायामद्वाङसम्यग्दर्शन-वर्णनो नाम चतुर्थः सर्गः।

१ जैनशञ्जूषु ।

## अथ पश्चमः सर्गः।

अष्टाङ्गदर्शनं सम्यग्भ्याद्वः श्रेयसे दृढम् । साधु दूदात्मजोद्दामधर्मारामैकफामन ॥ १ ॥

इत्याशीर्वादः ।

शुद्धदर्शनिकोद्दान्तो भावैः सातिशयः क्षमी। ऋजुर्जितेन्द्रियो धीरो व्रतमादातुमईति ॥ १॥ शरीरभवभोगभ्यो विरक्तो दोषदर्शनात्। अक्षातीतसुखेषा यः सं स्यान्नुनं व्रताईतः ॥ २ ॥ न स्याद्णव्रताहीं यो मिध्यान्धतमसा ततः। लोलुपो लोलचक्षुश्च वाचालो निर्दयः कुधीः ॥ ३ ॥ मूढोमूढो सच (?) प्रायो जायन्मूच्छीपरिप्रहः। दुर्विनीतो दुराराव्यो निर्विवेकी समत्सरः ॥ ४ ॥ निन्दकश्च विनास्वार्थं देवशास्त्रेष्वंसूयकः । उद्धतोऽवर्णवादी च वाबद्कोप्यकारणे ॥ ५॥ आततायी क्षणाद्वयो भोगाकांक्षी त्रतच्छलात्। सुखाशयो धनाशश्च बहुमानी च कोपतः ॥ ६ ॥ मायावी लोभपात्रश्च हास्यायुद्रेकलक्षितः। श्र्णादुष्णः श्र्णाच्छीतः श्र्णाद्भीतः श्र्णाद्भटः ॥ ७ ॥ इत्याद्यनेकदोषाणामास्पदः स्वपदस्थितः । इच्छन्नपि व्रतादीश्च नाधिकारी स निश्चयात् ॥ ८ ॥ न निषिद्धोऽथवा सोंऽपि निर्दम्भश्चेद्त्रतोन्मुखः। मृदुमतिर्भोगाकांश्ली स्याश्विकित्स्यो न वद्भकः ॥ ९ ॥ अर्थात्कालादिसंलब्धो लब्धसंहर्शनान्वितः। देशतः सर्वतश्चापि व्रती तत्त्वाविदिष्यते ॥ १० ॥

९ ब्यातः । २ समत्सरः ।

विनाप्यनेहसो लच्धेः कुर्वन्नपि त्रतिकयाम् । हठादात्मवलाद्वापि व्रतंमन्योऽस्तु का क्षतिः ॥ ११॥ किञ्चात्मनो यथाशक्ति तथेच्छन्वा प्रतिक्रियाम् । कस्कोपि प्राणिरक्षार्थं कुर्वन्नार्थेनं वारितः ॥ १२ ॥ द्रव्यमात्रिक्रयारूढो भावरिक्तो यहच्छतः। स्वल्पभागं फलं तस्यास्तन्माहात्म्यादिहाइनुते ॥ १३॥ निर्देशोयं यथोक्तायाः क्रियायाः प्रतिपाछनात् । छद्मनाऽथ प्रमादाद्वा नायं तस्याश्च साधकाः॥ १४॥ अभव्यो भव्यमात्रो वा मिध्यादृष्टिरपि क्वचित् । देशतः सर्वतो वापि गृह्णाति च व्रतिक्रयाम् ॥ १५ ॥ हेतुश्चारित्रमोहस्य कर्मणो रसलाघवात् । शुक्टलेदयावलात्कश्चिदाईतं व्रतमाचरेत् ॥ १६ ॥ यथास्वं त्रतमादाय यथोक्तं प्रतिपालयेत । सानुरागः कियामात्रमतिचारविवर्जितम् ॥ १७॥ एकादशाङ्गपाठोपि तस्य स्याद् द्रव्यरूपतः। आत्मानुभूतिशून्यत्वाद्भावतः संविदुिन्झतः॥ १८॥ न वाच्यं पाठमात्रत्वमस्ति तस्येह नार्थतः। यतस्तस्योपदेशाद्धै ज्ञानं विंदन्ति केचन ॥ १९ ॥ ततः पाठेशिस्त तेपूचैः पाठस्याप्यास्त ज्ञातृता । ज्ञातृतायां च श्रद्धानं प्रतीतीरोचनं क्रिया ॥ २०॥ अर्थात्तत्र यथार्थत्विमत्याशङ्कर्यं न कोविदै:। जीवाजीवास्तिकायानां यथार्थत्वं न सम्भवात् ॥ २१ ॥ किन्तु कश्चिद्विशेषोस्ति प्रत्यक्षज्ञानगोचरः। येन तज्ज्ञानमात्रेपि तस्याज्ञानं हि वस्तुतः ॥ २२ ॥ तत्रोहेखोस्ति विख्यातः परिक्षादिश्वमोपि यः। न स्याच्छुद्धानुभूतिः सा तत्र मिध्यादृशि स्फुटम् ॥ २३ ॥

१ कः कोऽपि।

अस्तु सूत्रानुसारेण स्वसंविद्विरोधिना । परिक्षायाः सहत्वेन हेतोर्वलवतापि च ॥ २४ ॥ दृश्येत पाठमात्रत्वाद् ज्ञानस्यानुभवस्य च। विशेषोध्यक्षको यस्माद्दृष्टान्ताद्पि संमतः ॥ २५ ॥ यथा चिकित्सकः कश्चित्पराङ्गगतवेदनाम् । परोपदेशवाक्याद्वा जानन्नानुभवत्यपि ॥ २६॥ तथा सूत्रार्थवाक्यार्थात् जानन्नाप्यात्मलक्षणः । नास्वादयतिमिध्यात्वकर्मणोरसपाकतः ॥ २७॥ सिद्धमेत।वताप्येतन्मिध्यादृष्टेः क्रियावतः । एकादशाङ्गपाठेपि ज्ञानेप्यज्ञानमेवतत् ॥ २८॥ नचाराङ्कयं क्रियामात्रे नानुरागोऽस्य लेशतः। रागस्य हेतुसिद्धत्वाद्विशुद्धेस्तत्र सम्भवात् ॥ २९ ॥ सूत्राद्विशुद्धस्थानानि सन्ति भिथ्यादृशि क्वचित्। हेतोश्चारित्रमोहस्य रसपाकस्य छाघवात् ॥ ३० ॥ ततो विशुद्धिसंसिद्धेरन्यन्थानुपपत्तितः। मिथ्यादृष्टेरवर्यं स्यात्सद्वतेष्वनुरागिता ॥ ३१ ॥ ततः क्रियानुरागेण क्रियामात्राच्छुभास्रवात्। सद्भतस्य प्रभावात्स्यादस्यप्रैवेयकं सुखम् ॥ ३२ ॥ किन्तु कश्चिदिशेषोस्ति जिनदृष्टो यथागमात्। कियावानपि येनायमचारित्री प्रमाणितः ॥ ३३॥ सम्यग्दष्टेस्तु तत्सर्वे यथाणुत्रतपञ्चकम्। महात्रतं तपश्चापि श्रेयसे चामृताय च ॥ ३४ ॥ अस्ति वा द्वादशाङ्गादिपाठस्तज्ज्ञानमित्यपि। सम्यग्ज्ञानं तदेवैकं मोक्षाय च हगात्मनः ॥ ३५॥ एवं सम्यक् परिज्ञाय श्रद्धाय श्रावकोत्तमैः ! सम्पद्धीमहासुत्र कर्तव्यो व्रतसंप्रहः ॥ ३६ ॥

सम्यग्द्रशाऽथ मिथ्यात्वशालिनाप्यथशक्तिः। अभव्येनापि भव्येन कर्तव्यं व्रतमुसमम् ॥ ३७ ॥ यतः पुण्यिकया साध्वी कापि नास्तीह निष्फला। यथापात्रं यथायोग्यं स्वर्गभोगादिसत्फन्ना ॥ ३८ ॥ पारंपर्येण केषांचिदपवर्गाय सिक्तया। पद्मानुत्तरविभाने मुदे प्रैवेयकादिषु ॥ ३९ ॥ केषांचित्कल्पवासादिश्रेयसे सागरावधि। भावनादित्रयेपूर्वैः सुधापानाय जायते ॥ ४० ॥ मानुषाणां च केषाञ्चित्तीर्थङ्करपदाप्तये। चिकत्वार्यार्द्धचिकत्वपदसंप्राप्तिहेतवे ॥ ४१ ॥ उत्तमभोगभूषूचैः सुखं कल्पतरूद्भवम् । एतत्सर्वमहं मन्ये श्रेयसः फिलतं महत् ॥ ४२॥ सकुछे जनम दीघीयुर्वपुर्गाढं निरामयम् । गृहे सम्पद्पर्यन्ता पुण्यस्यैतत्फलं विदुः॥ ४३॥ साध्वी भार्या कुलोत्पन्ना भर्तुश्छन्दानुगामिनी। सूनवः पितुराज्ञायाः मनागचिलताशयाः ॥ ४४॥ संधर्मभातृवर्गाश्च सानुकूलाः सुसंहताः। स्निग्धाश्चानुचरा यावदेतत्पुण्यफलं जगुः॥ ४५॥ जैनधर्मे प्रतीतिश्च संयमे शुभभावना । ज्ञानशक्तिश्च सूत्रार्थे गुरवश्चोपदेशकाः ॥ ४६ ॥ सधर्मिणः सहायाश्च स्पष्टाक्षरं वाक्पाटवम् । सौष्ठवं चक्षुरादीनां मनीषा प्रतिभान्विता ॥ ४०॥ सुयशः सर्वलोकेस्मिन् शरदिन्दुसमप्रभम्। शासनं स्यादनुष्ठेच्यं पुण्यभाजों न संशयः ॥ ४८॥ विजयः स्यादरिध्वंसात्प्रतापस्तच्छरोनतिः। दण्डाकर्षोऽप्यरिभ्यश्च सर्वं सत्युण्यपाकतः ॥ ४९ ॥

९ ' स ' पुस्तके " विमानेष " इत्वर्थिपाटः ।

चिक्रत्वं सन्नृपत्वं वा निह पुण्यादते कचित्। अकस्मादबलालाभो धनलाभोष्यचिन्तनात् ॥ ५०॥ ऐश्वर्यं च महत्त्वं च सीहार्दं सर्वमान्यता । पुण्यं विना न कस्यापि विद्याविज्ञानकौशलम् ॥ ५१ ॥ अथ किं बहुनोक्तेन त्रैलोक्येपि च यत्सखम्। पुण्यायत्तं हि तत्सर्वं किञ्चित्पुण्यं विना नहि ॥ ५२ ॥ तत्प्रसीदाधुना प्राज्ञ ! मद्वचः श्रुणु फामन । सर्वामयविनाशाय पिब पुण्यरसायनम् ॥ ५३ ॥ प्रोवाच फामनो नाम्ना श्रावकः सर्वशास्त्रवित्। पुण्यहेतौ परिज्ञाते तत्कर्तुमि चोत्सहेन् ॥ ५४ ॥ शृणु श्रावक ! पुण्यस्य कारणं विचम साम्प्रतम्। देशतो विरातिर्नाम्राणुत्रतं सर्वतो महत् ॥ ५५ ॥ नत् विरतिशब्दोपि साकांक्षो व्रतवाचकः। केभ्यश्च कियन्मात्रेभ्यः कतिभ्यः सा वदाद्य नः ॥ ५६ ॥ हिंसायाः विरतिः प्रोक्ता तथा चानृत्यभाषणात् । चौर्याद्विरतिः ख्याता स्यादब्रह्मपरिम्रहात् ॥ ५७॥ एभ्यो देशतो विरतिर्गृहियोग्यमणुत्रतम् । सर्वतो विरतिर्नाम मुनियोग्यं महाव्रतम् ॥ ५८ ॥ नतु हिंसात्वं किं नाम का नाम विरतिस्तत:। किं देशत्वं यथाम्नायाद् बृहि मे बदतां वर ॥ ५९ ॥ हिंसा प्रमत्तयोगाद्धे यत्प्राणव्यपरोपणम् । लक्षणाहाक्षिता सूत्रे लक्षशः पूर्वसृरिभिः॥ ६०॥ प्राणाः पञ्जेन्द्रियाणीह् वाग्मनोङ्गबलत्रयम् । निःश्वासोच्छाससंज्ञः स्यादायुरेकं दशेति च ॥ ६१ ॥

९ पुण्याधीनम् । ६ हा. सं.

## उक्तं च।

पंचीव इंदिय पाणा मण बचकायेण तिण्णिबल पाणा। आणपाणप्पाणा आउगपाणेण हुंति दह पाणा ॥ एकाक्षे तत्र चत्वारो द्वीन्द्रियेषु षडेव ते। ज्यक्षे सप्त चतुराक्षे विद्यन्तेष्टौ यथागमात् ॥ ६२ ॥ नवासंज्ञिनि पञ्चाक्षे प्राणाः संज्ञिनि ते दश । मत्त्वेति किल सद्मास्थैः कर्तव्यं प्राणरक्षणम् ॥ ६३ ॥ अत्रैकाक्षादिजीवाः स्युः प्राणशब्दोपलक्षणात् । प्राणादिमत्त्वं जीवस्य नेतरस्य कदाचन ॥ ६४ ॥ प्रसङ्गादत्र दिग्मात्रं वाच्यं प्राणिनि कायकम्। तत्स्वरूपं परिज्ञाय तद्रक्षां कर्तुमर्हति ॥ ६५॥ सन्ति जीवसमासास्ते संक्षेपाच चतुर्दश। व्यासादसंख्यभेदाश्च सन्त्यनन्ताश्च भावतः ॥ ६६ ॥ तत्र जीवो महीकायः सूक्ष्मः स्थूलश्च स द्विधा। पर्याप्तापर्याप्तकाभ्यां भेदाभ्यां स द्विधाथवा ॥ ६७ ॥ प्रत्येकं तस्य भेदाः स्युश्चत्वारोपि च तद्यथा । शुद्ध भू भूमिजीवश्च भूकायो भूमिकायिकः ॥ ६८॥ शुद्धा प्राणोज्झिता भूमिर्यथा स्यादग्धमृतिका । भूजीबोऽधैव भूमौ यो द्रागेष्यति ग्राम्तरात् ॥ ६९ ॥ भूरेव यस्य कायोस्ति यद्वानन्यगतिर्भुवः । भृशरीरस्तदात्वेस्य सभूकाय इत्युच्यतं ॥ ५० ॥ भूकायिकस्तु भूमिस्थोऽन्यगतौ गन्तुगुत्सुकः। स समुद्घातावस्थायां भूकायिक इति स्मृतः ॥ ७१ ॥

९ पश्चअपि इन्द्रियमाणाः मनोवचःकायेन जयःचलप्राणाः । आनप्राणप्राणाः आयुष्यमाणेन भवन्ति दश प्राणाः ।

एवमग्निजलादीनां भेदाश्चेत्वार एव ते।
प्रत्येकं चापि ज्ञातव्याः सर्वज्ञाज्ञानतिक्रमात्॥ ७२॥
स्क्ष्मकर्मोदयाज्ञाताः स्क्ष्मा जीवा इतीरिताः।
सन्त्यघातिशरीरास्ते वज्ञानलजलादिभिः॥ ७३॥
उक्तं च।

णहि जेसि पडिखलणं पुढवीताराहि अग्गिबाराहिं। ते हुंति सुहमकाया इयरे पुण थूलकाया य ॥ २ ॥ म्थूलकम्मीद्याज्ञाताः स्थूला जीवाः स्वलक्षणात्। सन्ति घातिशरीरास्ते वज्रानलजलादिभिः॥ ७४॥

जा चा घादिसरीरा थूला अघादिसरीरा हवे सुहमा। किञ्ज स्थूलशरीरास्ते कचिच कचिदाश्रिताः। सूक्ष्मकायास्तु सर्वत्र त्रैलोक्ये घृतवद्घटे॥ ७५॥

उक्तं च।

आधारधरा पढमा सन्वत्थ णिरंतरा सुहमा ॥
प्रत्येकं ते द्विधा प्रोक्ताः केवल्रज्ञानलोचनैः ।
पर्याप्तकाश्चापर्याप्तास्तेषां लक्षणमुच्यते ॥ ७६ ॥
पर्याप्तको यथा कश्चिदैवाद्गलन्तराच्च्युतः ।
अन्यतमां गतिं प्राप्य गृहीतुं वपुरुत्सुकः ॥ ७७ ॥
उद्यात्पर्याप्तकस्य कर्मणो हेतुमुक्तरात् ।
सम्पूर्णं वपुरादत्ते निष्प्रत्यूहत्यासुमान् ॥ ७८ ॥
अपर्याप्तकजीवस्तु नारनते वपुःपूर्णताम् ।
अपर्याप्तकजीवस्तु नारनते वपुःपूर्णताम् ।
अपर्याप्तकसंश्रस्य तद्विपक्षस्य पाकतः ॥ ७९ ॥
अष्टाद्शैकभागेरिमन् श्वासस्यैकस्य मात्रया ।
आयुरस्य जघन्यं स्यादुत्कृष्टं तावदेव हि ॥ ८० ॥

१ पुढवी पुढवीकाओ पुढवीकाह्यय पुढविकीयो सः । साहारणोपसुको सरीरगहिदो अवंतरिदी ॥

क्षुद्रभवायुरेतद्वा सर्वजघन्यमागमात् । तद्वदायुर्विशिष्टास्ते जीवाश्चातीव दुःखिताः ॥ ८१ ॥

उक्तं च।

तिण्णिसयाछत्तीसाछाविहसहस्सवार मरणाई । अंतोमुहुत्तकाल ताविह्या चेव खुइभवा ॥ अत्रापर्याप्तराव्देन लव्ध्यपर्याप्तको मतः । अपर्याप्तकजीवस्तु स्यात्पर्याप्तक एव हि ॥ ८२ ॥ एवं क्रेयं जलादीनां लक्ष्म नो देशितं मया । प्रन्थगारवभीतेवा पुनरुक्तभयादिष ॥ ८३ ॥ किक्षिद्भम्यादिजीवानां चतुर्णां प्रोक्तलक्ष्मणाम् । धातुचतुष्कमेतेषां संज्ञास्याज्जिनशासनात् ॥ ८४ ॥ अथ धातुचतुष्काङ्गाः सम्भवन्त्यप्रतिष्ठिताः । साधारणनिकोताङ्गेसर्त्वेनस्पतिकायिकैः ॥ ८५ ॥

उक्तं च।

पुढवी आइचउण्हं तित्थयराहारदेवणिरयंगा।
अपिदिद्विता णिगोदे पिदिद्विदंगा हवे सेसा।।
किन्तु धातुचतुष्कस्य पिण्डे सूच्यप्रमात्रके।
एकाक्षाः सन्त्यसंख्याता नानन्ता नापिसंख्यकाः॥ ८६॥
अयमर्थः पृथिव्यादिकाये यत्नो विधीयताम्।
तद्वधादिपरित्यागवृत्त्भावेपि श्रावकैः॥ ८०॥
अनन्तानन्तजीवास्तु स्युवंनस्पतिकायिकाः।
पूर्ववत्तेपि सूक्ष्माश्च वादराश्चेति भेदतः॥ ८८॥
पर्याप्तापर्याप्तकाश्च प्रत्येकं चेति ते द्विधा।
प्रत्येकाः साधारणाश्च विश्वेया जैनशासनात्॥ ८९॥
सूक्ष्मवादरपर्याप्तापर्याप्तानां च छक्षणम्।
इत्रातव्यं यत्प्रागत्रैव निर्दिष्टं नातिविस्तरात्॥ ९०॥

साधारणा निकोताश्च सन्त्येवैकार्थवाचकाः । घृतघटवद्यैः सूक्ष्मैल्लोकायं संभृतोखिलः ॥ ९१ ॥ आधाराधेयहेतुत्वाद् वादराः स्युः काचित्कचित् । तेपि प्रतिष्ठिताः केचिन्निकातेश्चाप्रतिष्ठिताः ॥ ९२ ॥ तैराश्रिता यथा प्रोक्ताः प्रागितो मूलकाद्यः । अनाश्रिता यथैतैश्च त्रीहयश्चणकाद्यः ॥ ९३ ॥ तत्रैकस्मिन् शरीरेपि सन्त्यनन्ताश्च प्राणिनः । प्रत्येकाश्च निकोताश्च नाम्ना सूत्रेषु संज्ञिताः ॥ ९४ ॥

उक्तं च।

एय णिगोयसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिहा। सिद्धेहि अणंतगुणा सब्वेण वितीदकालेण ॥ फल्रमेतावदुक्तस्य तद्दोधस्याथवार्थतः । यवस्तद्रक्षणे कार्यः श्रावकेर्दुःखभीहाभः॥ ९५॥ उक्तमेकाक्षजीवानां संक्षेपाहक्षणं यथा। साम्प्रतं द्वीन्द्रियादीनां त्रसानां विच्य लक्षणम् ॥ ९६ ॥ तहक्षणं यथा सूत्रे त्रसाःस्युर्द्वीन्द्रियाद्यः । पर्याप्तापर्याप्तकाश्च प्रत्येकं ते द्विधा मताः ॥ ९७ ॥ कुमयो द्वीन्द्रियाः प्रोक्तास्त्रीन्द्रियाश्च पिपीलिकाः। प्रसिद्धसंज्ञकाश्चेते भ्रमराश्चतुरिन्द्रियाः ॥ ९८ ॥ पञ्चेन्द्रिया द्विधा क्षेयाः संज्ञिनोऽसंज्ञिनस्तथा। संज्ञिनस्तत्र पञ्चाक्षाः देवनारकमानुषाः ॥ ९९ ॥ ंतिर्यञ्चस्तत्र पञ्चाक्षाः संज्ञिनोऽसंज्ञिनस्तथा । प्रत्येकं ते द्विधा ज्ञेया सम्मृचिंछमाश्च गर्भजाः ॥ १०० ॥ लब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र तिर्यक्को मनुजाश्च ये। असंज्ञिनो भवन्त्येव सम्मृच्छिमा न गर्भजाः ॥ १०१ ॥ इति संक्षेपतोप्यत्र जीवस्थानान्यचीकथ्त्। तत्स्वरूपं परिज्ञाय कर्तव्या करुणा जनैः ॥ १०२ ॥

व्यपरोपणं प्राणानां जीवाद्विश्हेषकारणम् । नाशकारणसामग्री सांनिध्यं वा बहिष्कृतम् ॥ १०३ ॥ अर्थात्तज्जीवद्रव्यस्य नाशो नैवात्र दृश्यते। किन्तु जीवस्य प्राणेभ्यो वियोगो व्यपरोपणम् ॥ १०४ ॥ नन् प्राणवियोगोपि स्यादनित्यः प्रमाणसात्। यतः प्राणान्तरान् प्राणी लभते नात्र संशयः॥ १०५॥ मैवं प्राणान्तरप्राप्तौ पूर्वप्राणप्रपीडनात् । प्राणभृद्दु:खमाप्राति निर्वाच्यं मारणान्तिकम् ॥ १०६ ॥ कमीसातं हि बञ्जाति प्राणिनां प्राणपीडनात्। येन तेन न कर्तव्या प्राणिपीडा कदाचन ॥ १०७॥ ततो न्यायागतं चैतदादाद्वाधाकरं चितैः। कायेन मनसा वाचा तत्तत्सर्वं परित्यंजत् ॥ १०८ ॥ तस्मात्त्वं मा वदासत्यं चौर्यं माचर पापकृत्। माकुरु मैथुनं काञ्चिन्मूच्छां वत्स परित्यज ॥ १०९ ॥ यतः कियाभिरेताभिः प्राणिपीडा भवेद् धुवम् । प्राणिनां पीडयावश्यं बन्धः स्यात्पापकर्मणः ॥ ११० ॥ तदेकाक्षादिपञ्चाक्षपर्यन्ने दुःखभीरुणा । दातव्यं निर्भयं दानं मूळं व्रततरोरिव ॥ १११ ॥ नन्वेवमीयीसमितौ सावधानमुनावपि। अतिव्याप्तिभेवेत्कालप्रेरितस्य मृतौ चितः॥ ११२॥ मैवं प्रमत्तयोगत्वाद्धेतोरध्यक्षजायतः। तस्याभावान्मुनौ तत्र नातिव्याप्तिभीविष्यति ॥ ११३॥ एवं यत्रापि चान्यत्र मुनौ वा गृहमेधिनि । नैव प्रमत्तयोगोस्ति न बन्धो बन्धहेतुकः ॥ ११४ ॥

१ घातं । २ जीवस्य ।

## उक्तं च।

मेरदुव जीवदु जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा।
पयदस्स णिट्थबंधो हिंसामित्तेण विरदस्स ॥
ननु प्रमत्तयोगो यस्त्याज्यो हेयः स एव च।
प्राणिपीडा भवेन्मा वा कामचारोस्तु देहिनाम् ॥ ११५॥
मैवं स्यात्कामचारोऽस्मिन्नवद्यं प्राणिपीडनात्।
विना प्रमत्तयोगाद्वै कामचारो न हद्यते॥ ११६॥

उक्तं च।

तथापि न निर्गेलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनाम् । तैदायतनमेव सा किल निर्गला व्यावृतिः ॥ अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां। द्वयं न हि विरुद्धयते किमु करोति जानाति च ॥ सिद्धमेतावता नृनं त्याज्या हिंसादिका किया। त्यक्तायां प्रमत्तयोगस्तत्रावद्यं निवर्तते ॥ ११७॥ अत्यक्तायां तु हिंसादिक्रियायां द्रव्यरूपतः। भावः प्रमत्तयोगोपि न कदाचित्रिवर्तते ॥ ११८ ॥ ततः साधीयसी मैत्री श्रेयसे द्रव्यभावयोः। न श्रेयान् कदाचिद्वै विरोधो वा मिथोनयोः ॥ ११९॥ ननु हिंसा निषिद्धा स्याद्यदुक्तं तद्धि सम्मतः। तस्य देशतो विरति स्तत्कथं तद्वदाद्य नः ॥ १२० ॥ उच्यते श्रृणु भो प्राज्ञ तच्छोतुंकाम फामन । देशतो विरतेर्छक्ष्म हिंसाया विच्म साम्प्रतम् ॥ १२१ ॥ अत्रापि देशराब्देन बिशिष्टोंशो विवक्षितः। न यथाकाममात्मोत्थं कश्चिदन्यतमोशकः ॥ १२२ ॥

मियते वा जीवतु जीवः अयनाचारस्य निश्चिता हिंसा । प्रयतस्य नास्ति
 बन्धः हिंसामात्रेण विरतस्य ॥ २ प्रमत्तस्य । ३ प्रमादगृहं अज्ञानस्य गृहम् ।
 अतः कारणात् ज्ञानिनां निरगंतं चरितुं न इष्यते ।

देशशब्दोऽत्र स्थूलार्थे तथा भावाद्विविश्वतः।
कारणात्त्थूलहिंसादेस्त्यागस्यैवात्र दर्शनात्॥ १२३॥
स्थूलत्वमादंवं स्थूलत्रसरक्षादिगोचरम्।
अतिचाराविनाभूतं सातिचारं च सास्रवम्॥ १२४॥
तद्यथा यो निवृत्तः स्याद्यावत्त्रसवधादिह।
न निवृत्तस्तथा पंचस्थावरहिंसया गृही ॥ १२५॥
विरताविरताख्यः स स्यादेकिसमन्ननेहिस।
लक्ष्रणात्त्रसिंहिंसायास्त्यागेऽणुत्रतधारकः॥ १२६॥
उक्तं च।

जो तसवहाउविरओ अविरओ तह थावर वहाओ। एकसमयम्हि जीवो विरदाविरदो जिणेक्समई ॥ अत्र तात्पर्यमेवैतत्सर्वारम्भेण श्रृयताम् । त्रसकायबधाय स्यात्क्रिया त्याज्या हितावती ॥ १२७ ॥ कियायां यत्र विख्यातस्वसकायबधो महान । तां तां क्रियामवद्यं स सर्वामि परित्यजेत् ॥ १२८ ॥ अत्राप्याशङ्कते कश्चिदात्मप्रज्ञापराधतः । क्योद्धिसां स्वकायीय न कार्या स्थावरक्षतिः ॥ १२९ ॥ अयं तेषां विकल्पो यः स्याद्वा कपोलकल्पनात्। अर्थाभासस्य भ्रान्तेर्वा नैवं सूत्रार्थदर्शनातु ॥ १३० ॥ तद्यथा सिद्धसूत्रार्थे दर्शितं पूर्वसूरिभिः। तत्रार्थीयं विना कार्यं न कार्या स्थावरक्षतिः ॥ १३१ ॥ एतत्सुत्र विशेषार्थेऽनवद्त्तावधानकैः। नूनं तै: स्खिलतं मोहात्सर्वसामान्यसङ्घहात् ॥ १३२ ॥ किञ्ज कार्यं विना, हिंसां न कुर्यादितिधीमता। दृष्टेस्तुर्यगुणस्थाने कृतार्थत्वाद्दगात्मनः ॥ १३३ ॥ तदुक्तं गोम्मटसारे सिद्धान्ते सिद्धसाधने । तत्सूत्रं च यथाम्रायात्प्रतीयै विन्मसाम्प्रतम् ॥ १३४ ॥

## उक्तं च।

सम्माइही जीवो उवइहं पवयणं च सहहदि। सद्दृदि असन्भावं अजाणमाणा गुरुणियोगा ॥ अत्र सूत्रे चकारस्य ग्रहणं विद्यते स्फुटम्। तस्यार्थष्टीकाकारेण टीकायां प्रकटीकृतः ॥ १३५ ॥ टीका व्याख्या यथा कैश्चिज्जीको यः सम्यग्दृष्टिमान्। उपदिष्टं प्रवचनं जिनोक्तं श्रद्धधाति सः ॥ १३६॥ चकारप्रहणादेव न कुर्यात्त्रसहिंसनम्। विना कार्ये कुपाईत्वात्प्रशमादिगुणान्वितः ॥ १३७ ॥ एवमित्यत्र विख्यातं कथितं च जिनागमे। स एवार्थी यद्यत्रापि त्रितित्वं हि कुतोऽर्थतः ॥ १३८ ॥ तत्पञ्चमगुणस्थाने दिग्मात्रं त्रतमिच्छता । त्रसकायबधार्थं या क्रिया त्याज्याखिलापि च ॥ १३९ ॥ ननु जलानलोर्व्यन्नसद्दनस्पतिकेषु च। प्रवृत्तौ तच्छिताङ्गानां त्रसानां तत्र का कथा ॥ १४० ॥ नैष दोषोल्पदोषत्वाद्यद्वा शक्यविवेचनात्। निष्प्रमाद्तया तत्र रक्षणे यत्नतत्परात् ॥ १४१॥ एवं चेत्तर्हि कृष्यादौ को दोषस्त्रत्यकारणात्। अशक्यपरिहारस्य तद्वत्तत्रापि सम्भवात् ।) १४२ ॥ अपि तत्रात्मनिन्दादिभावस्यावदयभावतः। प्रमत्तयोगाद्यभावस्य यथास्वं सम्भवाद्पि ॥ १४३ ॥ जलादाविप विख्यातास्त्रसाः सन्त्युपल्लिधतः । कृष्यादौ च त्रसाः सन्ति विख्याता क्षितिमण्डले ॥ १४४ ॥ नैवं यताऽनभिज्ञासि हिंसाणुत्रतस्रुणे। सतृणाभ्यवहारित्वं भुंजानो द्विरदादिवत् ॥ १४५ ॥

१ ' स ' पुस्तके " वास्ति " इति पाटः ।

वच्म्यहं लक्षणं तस्य सावधानतया श्रृणु । क्षणं प्रमाद्मुत्सृज्य गहितावद्यकारणम् ॥ १४६ ॥ अणुत्वमल्पीकरणं तच गृद्धेरिहार्थतः। यथावद्यस्य हिंसादेहिषीकविषयस्य च ॥ १४७ ॥ कृष्यादयो महारम्भाः क्रूरकर्मार्जनक्षमाः । तत्क्रियानिरतो जीवः कुतो हिंसावकाशवान् ॥ १४८ ॥ नचाशङ्कयं हि कृष्यादिमहारम्भे क्रिया तु या। सत्स्वल्पीकरणं चार्थाद्धिसाणुत्रतमिष्यते ॥ १४९ ॥ यतः स्वल्पीकृतोप्यत्र महारम्भः प्रवर्तते । महावद्यस्य हेतुत्वात्तद्वान्नाणुव्रती भवेत् ॥ १५० ॥ अलं वा बहुनोक्तेन वाबदृकतयाप्यलम् । त्रसिहंसाकिया त्याज्या हिंसाणुव्रतधारिणा ॥ १५१ ॥ ननु त्यक्तुमशक्यस्य महारम्भानशेषतः। इच्छतः स्वल्पीकरणं कृष्यादेस्तस्य का गतिः॥ १५२॥ अस्ति सम्यग्गतिस्तस्य साध्य साधीयसी जिनैः। कार्या पुण्यफलाश्लाच्या कियामुत्रेह सौल्यदा ॥ १५३ ॥ यथाशक्ति महारम्भात्त्वरूपीकरणमुत्तमम्। विलम्बो न क्षणं कार्यो नात्र कार्या विचारणा ॥ १५४॥ हेतुरस्त्यत्र पापस्य कर्मणः संवरोंशतः। न्यायागतः प्रवाहश्च न केनापि निवार्यते ॥ १५५ ॥ साधितं फलवन्न्यायात्प्रमाणितं जिनागमात्। युक्तेः स्वानुभवाश्वापि कर्तव्यं प्रकृतं महत् ॥ १५६ ॥ तत्रागमो यथा सूत्रादाप्तवाक्यं प्रकीर्तितम्। पूर्वोपराविरुद्धं यत्प्रत्यक्षाचैरवाधितम् ॥ १५७॥

उक्तं च। यथार्थदर्शिनः पुंसो यथादृष्टार्थवादिनः। उपदेशः परार्थो यः स इहागम उच्यते॥

आगमः स यथा द्वेधा हिंसादेरपकर्षणम् । यमादेकं द्वितीयं तु नियमादेव केवळात् ॥ १५८॥ यमस्तत्र यथा यावज्जीवनं प्रतिपालनम्। दैवादघोरोपसर्गेपि दुं:खे वामरणावधि ॥ १५९ ॥ यमोपि द्विविधो ज्ञेयः प्रथमः प्रतिमान्वितः । अन्यः सामान्यमात्रत्वात्स्पष्टं तह्नक्षणं यथा ॥ १६०॥ यावज्जीवं त्रसानां हि हिंसादेरपकर्षणम् । सर्वतस्तित्रियायाश्चेत्प्रतिमारूपमुच्यते ॥ १६१ ॥ अथसामान्यरूपं तद्यद्रपीकरणं मनाकु । यावज्जीवनमप्येतदेशतो न (तु) सर्वतः ॥ १६२ ॥ आह् कृषीवलः कश्चिद्द्विशतं न च करोम्यह्म्। शतमात्रं करिष्यामि प्रतिमास्य न कापि सा ॥ १६३ ॥ नियमोपि द्विधा ज्ञेयः सावधिर्जीवनावधिः। त्रसहिंसाकियायाश्च यथाशक्त चपकर्षणम् ॥ १६४ ॥ सावधिः स्वायुषायाबद्वागेव व्रतावधिः। ऊर्ध्वं यथात्मसामर्थ्यं कुर्योद्वा न यथेच्छया ॥ १६५ ॥ पुनः कुर्यात्पुनस्त्यक्त्वा पुनः कृत्वा पुनस्त्यजेत् । न त्यजेद्वा न कुर्योद्धा कारं कारं करोति च ॥ १६६॥ अस्ति कश्चिद्विशेषोपि द्वयोर्यमनियमयोः। नियमो हक्प्रतिमायां त्रतस्थाने यमो मतः॥ १६७॥ अयं भावो व्रतस्थाने या क्रियाभिमता सताम्। तां सामान्यतः कुर्वन्सामान्ययम उच्यते ॥ १६८ ॥ प्रतिमायां कियायां तु प्रागेवात्रापि सूचिता । यावज्जीवं हि तां कुर्वन्नियमोऽनवधिः स्मृतः ॥ १६९ ॥

९ " दुःसं वा " इति क पुस्तके पाठः ।

उक्तं सम्यक् परिज्ञाय गृहस्थो त्रतमाचरेत्।
यथाशक्ति यथाकालं यथादेशं यथावयः ॥ १७० ॥
त्रसिहंसािकयात्यागो यदि कर्तुं न शक्यते ।
त्रतस्थानामहेणालं दर्शनेनैव पूर्यताम् १७१ ॥
त्रतस्थानिकयां कर्तुमशक्योपि यदीष्मिति ।
त्रतंमन्योपि संमोहाद् त्रताभासोस्ति न त्रती ॥ १७२ ॥
अलं कोलाहलेनालं कर्तव्याः श्रेयसः कियाः ।
फलमेव हि साध्यं स्थात्सर्वारम्भेण धीमता ॥ १७३ ॥
त्रसिहंसािकयात्यागशब्दः स्यादुपलक्षणम् ।
तेन भूकाियकादींश्च निःशङ्कं नोपमद्येत् ॥ १७४ ॥
किन्तु चैकाक्षजीवेषु भूजलादिषु पञ्चसु ।
अहिंसात्रतसुद्धवर्थं कर्तव्यो यत्रो महान् ॥ १७५ ॥
त्रसिहंसािकयात्यागी महारम्भं परित्यजेत् ।
नारकाणां गतेर्वींनं नूनं तद्दुःखकारणम् ॥ १७६ ॥

उक्तं च।

मिच्छो हु महारंभो निस्सीलो तिव्वलेहिसंजुत्तो।
निरयाउगं णिवद्धइ पावमयी महपरिणामो॥
कृरं कृष्यादिकं कर्म सर्वतोषि न कारयेत्।
वाणिज्यार्थं विदेशेषु शकटादि न प्रेषयेत्॥ १७०॥
क्रयविक्रयवाणिज्ये क्रयेद्वस्तु त्रसोडिझतम्।
विक्रयेद्वा तथा वस्तु नूनं सावद्यवर्जितम्॥ १७८॥
वाणिज्यार्थं न कर्तव्योऽतिकाले धान्यसंग्रहः।
घृततैलगुडादीनां भाण्डागारं न कारयेत्॥ १७९॥
लाक्षालोष्टक्षणक्षारशक्षचमीदिकर्मणाम्।
हस्त्यश्चवृषादीनां चतुष्पदानां च यावताम्॥ १८०॥
द्विपदानां च वाणिज्यं न कुर्याद्वत्रत्वानिह।
महारम्भो भवत्येव पशुपाल्यादिकर्मणि॥ १८९॥

शुककुर्कुरमार्जारीकिपिसिंहमृगादयः।
न रक्षणीयाः स्वामित्वे महाहिंसाकरा यतः॥ १८२॥
इत्यादिकाश्च यावन्त्यः क्रियास्त्रस्वधात्मिकाः।
न कर्तव्यास्त्रसानां हि हिंसाणुक्रतधारिभिः॥ १८३॥
सर्वसागारधर्मेषु देशशब्दोऽनुवर्तते।
तेनानगारयोग्यायाः कर्तव्यास्ता अपि क्रियाः॥ १८४॥
यथा समितयः पद्ध सन्ति तिस्त्रश्च गुप्तयः।
अहिंसान्नतरक्षार्थं कर्तव्या देशतोऽपि तैः॥ १८५॥
उक्तं तत्त्वार्थसूत्रेषु यत्त्रज्ञावसरे यथा।
न्नतस्थैर्याय कर्तव्या भावना पद्ध पद्ध च॥ १८६॥

तत्स्त्रं यथा-" तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पद्म पद्म " तत्रापि हिंसा-त्यागत्रतरक्षार्थं—" वाग्मनोगुप्तीर्यादानिक्षेपसमित्याङोकितपानः भोजनानि पद्म "

नचाशङ्कथिममाः पद्म भावना मुनिगोचराः।
न पुनर्भावनीयास्ता देशतो व्रतधारिभिः॥ १८७॥
यतोत्र देशशब्दो हि सामान्यादनुवर्तते।
ततोऽणुव्रतसंक्षेषु व्रतत्वात्राव्यापको भवेत्॥ १८८॥
अछं विकल्पसंकल्पैः कर्तव्या भावना इमाः।
अहिंसाव्रतरक्षार्थं देशतोऽणुव्रतादिवत्॥ १८९॥
तत्र वाग्गुप्तिरित्युक्ता त्रसवाधाकरं वचः।
न वक्तव्यं प्रमादाद्वा वधवन्धादिसूचकम्॥ १९०॥
अवश्यंभाविकार्येपि वक्तव्यं सकृदेव तत्।
धर्मकार्येषु वक्तव्यं यद्वा मौनं समाश्रयेत्॥ १९१॥
मनोगुप्तिर्यथानाम त्रसच्छेदे न चिन्तयेत्।
समुत्पन्नेपि तत्कार्ये जने वा सापराधिनि॥ १९२॥
सङ्मामादिविधौ चिन्तां न कुर्यान्नेष्ठिको व्रती।
अव्रती पाक्षिकः कुर्यादैवयोगात्कदाचन॥ १९३॥

नैष्ठिकोऽपि यदा क्रोधान्मोहाद्वा सङ्गरिक्याम्। कुर्यात्तावतिकाले स भवेदात्मव्रताच्च्युतः ॥ १९४ ॥ त्रसहिंसाक्रियायां वा नापि व्यापारेयन्मनः। मोहाद्वापि प्रमादाद्वा स्वामिकार्येकृतेऽपि वा ॥ १९५॥ वीतरागोक्तधर्मेषु हिंसावद्यं न वर्तते। रूढिधर्मादिकार्येषु न कुर्योत्त्रसिहंसनम् १। १९६॥ रूढिधर्मे निषिद्धा चेत्कामार्थयोस्तु का कथा। मज्जन्ति द्विरदा यत्र मशकास्तत्र किं पुनः ॥ १९७॥ हृषीकार्थादिदुर्ध्यानं वक्चनार्थं स नैष्टिकः। चिन्तयेत्परमात्मानं स्वं शुद्धं चिन्मयं महः ॥ १९८ ॥ यद्वा पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपं चिन्तयेनमुद्धः। यद्वा त्रैलोक्यसंस्थानं जीवांस्तद्वर्तिनोऽथवा ॥ १९९ ॥ जगत्कायम्बभावौ वा चिन्तयेत्तन्मुहुर्मुहुः। द्वादशात्राप्यनुप्रेक्षाः धारयेन्मनासि ध्रुवम् ॥ २०० ॥ यद्वा दृष्टिचरानत्र जिनबिम्बांश्च चिन्तयेतु । मुनीन् देवालयांश्चापि तत्पृजादिविधीनपि ॥ २०१ ॥ इसादालम्बनांश्चित्तं भावयेद्भावशुद्धये ॥ न भावयेत्कदाचिद्वै त्रसहिंसां क्रियां प्रति ॥ २०२ ॥ उक्ता वाग्गुप्तिरत्रैव मनोगुप्तिस्तथैव च। अधुना कायगुप्तेश्च भेदान् गृह्णातिसूत्रवित् ॥ २०३ ॥ तत्रेर्यादाननिःक्षेपभावनाःकायसंश्रिताः । भावनीयाः सदाचारैराजवंजवविच्छिदे ॥ २०४॥ अत्रेयीवचनं यावद्धर्मीपकरणं मतम्। तस्यादानं च निःक्षेपःसमासात्तत्त्रश्चा स्मृतः ॥ २०५ ॥ अस्यार्थो मुनिसापेक्षः पिच्छका च कमण्डलुः। त्रसरक्षात्रतापेक्षः पूजोपकरणानि च ॥ २०६ ॥

घण्टाचामरदीपाम्भः परछत्रभ्वजादिकान् । स्नानाद्यर्थं जलादीश्च धौतबस्नादिकानपि ॥ २०७॥ देशनावसरे शास्त्रं दानकाले तु भोजनम्। काष्ट्रपट्टादिकं शुद्धं काले सामायिकेऽपि च ॥ २०८ ॥ इलाद्यनेक भेदानि धर्मीपकरणानि च। निष्प्रमाद्तया तत्र कार्यो वत्नो बुधैर्यश्वा ॥ २०९ ॥ दृग्भ्यां सम्यप्रिरीक्ष्यादौ यत्नतः प्रतिलेखयेत् । समादाय ततस्तत्र कार्ये व्यापारयत्यपि ॥ २१० ॥ दृष्टिपूतं यथादानं निक्षेपोपि यथा स्मृतः। दृष्ट्रा स्थानादिकं शुद्धं तत्र तानि विनिक्षिपेत् ॥ २११ ॥ इतः समितयः पञ्च वक्ष्यन्ते नातिविस्तरात्। मन्थगौरवतोऽप्यत्र नोक्तास्ताः संयतोचिताः ॥ २१२ ॥ संयतासंयतस्यास्य प्रोक्तस्य गृहमेधिनः । समितयो या योग्याः स्युर्वक्ष्यन्ते ताः क्रमादिष ॥ २१३ ॥ ईर्यासमितिरप्यस्ति कर्तव्या गृहमेधिना। अत्रेयीशब्दो वाच्योस्ति मार्गोऽयं गतिगोचरः ॥ २१४ ॥ हृष्ट्रा हृष्ट्रा शनैः सम्यग्युगद्भां धरा पुरः । निष्प्रमादो गृही गच्छेदीर्यासमितिरुच्यते ॥ २१५ ॥ किञ्च तत्र विवेकोस्ति विधेयससरक्षकैः। बहुत्रसाकुले मार्गे नं गन्तव्यं कदाचन ॥ २१६ ॥ तत्र विचार्या प्रागेव देशकालगतिर्यथा। प्रष्टव्याः साधवो यद्वा तत्तनमार्गावलोकिनः ॥ २१७ ॥ निश्चित्य प्राप्तकं मार्गं बहुत्रसैरनाश्रितम् । ई्यांसमितिसंशुद्धस्तन्न गच्छेन्नचान्यथा ॥ २१८ ॥ गच्छंस्तत्रापि दैवाचेत्पुरोमार्यस्रसाकुरुः । तदा व्याघट्टनं कुर्यात्कुर्याद्वा वीरकर्मतत् ॥ २५९॥

वीरकर्म यथा तत्र पर्यद्वाद्यासनेन वा। कायोत्सर्गेण वा तिष्ठेद्योगिवद्योगमार्गवित् ॥ २२० ॥ यावत्तस्योपसर्गस्य निवृत्तिर्वा वपुःक्षतिः। यद्वावधियथाकालं नीत्वाऽस्तीतस्ततो गतिः ॥ २२१ ॥ सर्वारम्भेण तात्पर्यं प्रत्यक्षात्त्रससङ्कुले । मार्गे पादौ न क्षेप्तव्यौ व्रतिनां मरणाविध ॥ २२२ ॥ किञ्च रजन्यां गमनं न कर्तेव्यं दीर्घेध्वनि । दृष्टिचरे शुद्धे स्वल्पे न निषिद्धा मार्गेगतिः ॥ २२३ ॥ अश्वाद्यारोहणं मार्गे न कार्यं व्रतधारिणा । ईर्यासमितिसंशुद्धिः कुतःस्यात्तत्र कर्मणि ॥ २२४ ॥ इतीर्यासमितिः प्रोक्ता संक्षेपाद्वतधारिणः। यद्वोपासकाध्ययनात् ज्ञातव्यातीवविस्तरात् ॥ २२५ ॥ अप्यस्ति भाषासमितिः कर्तव्या सद्मवासिभिः। अवद्यं देशमात्रत्वात्सर्वथा मुनिकुञ्जरै: ॥ २२६ ॥ वचो धर्माश्रितं वाच्यं वरं मौनमथाश्रयत्। हिंसाश्रितं न तद्वाच्यं भाषासमितिरिष्यते ॥ २२७ ॥ इतिसंक्षेपतस्तस्या लक्षणं चात्र सूचितम्। मुषात्यागत्रताख्याने वक्ष्यामीषत्सविस्तरात् ॥ २२८ ॥ एषणासमितिः कार्या श्रावकैर्धमेवेदिभिः। यया सागारधर्मस्य रिथतिर्भुनित्रतस्य च ॥ २२९ ॥ यतो त्रतसमृहस्य शरीरं मूलसाधनम्। आहारस्तस्य मूळं स्यादेषणासमितावसौ ॥ २३० ॥ एषणासमितिनीम्ना संक्षेपाङ्क्षणाद्पि । आहारशुद्धिराख्याता सर्वत्रतविशुद्धये ॥ २३१ ॥ उक्तमांसाद्यतीचारैर्वार्जितो योऽशनादिकः । स एव शुद्धो नान्यस्तु मांसातीचारसंयतः ॥ २३२ ॥

सोपि गुद्धो यथाभक्तं यथाकालं यथाविधिः। अन्यथा सर्वशुद्धोऽपि स्यादशुद्धवदेनकृत् ॥ २३३ ॥ काले पूर्वाह्निके यावत्परतोऽपराह्नेऽपि च। यामस्यार्दं न भोक्तव्यं निशायां चापि दुर्दिने ॥ २३४॥ याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्मं न लंघयेत्। आहारस्यास्त्ययं कालो नीषधादेर्जलस्य वा ॥ २३५ ॥ सङ्प्रामादिदिने हिंस्रे चन्द्रसूर्याद्यपमहे। अन्यत्राप्यवयोगेषु भोजनं नैव कारयेत् ॥ २३६ ॥ उच्यते विधिरत्रापि भोजयेनाशुचिगृहे । तमञ्छन्नेऽथ त्रसादिबहुजन्तुसमाभिते ॥ २३७ ॥ जैमनीयादिजीवानां हिंसाणां दृष्टिगोचरे । अश्वादिपशुसङ्कीर्णे स्थाने भोज्यं न जातुचित् ॥ २३८ ॥ अन्तरायाश्च सन्त्यत्र श्रावकाचारगोचराः । अवद्यं पालनीयास्ते त्रसिंहसानिवृत्तये ॥ २३९ ॥ द्शेनात्स्पर्शनाचैव मनसि स्मरणाद्पि। श्रवणाद्रन्धनाश्चापि रसनादन्तरायकाः ॥ २४० ॥ द्शेनात्तद्यथा सार्द्रं मांसमेश्रं बसाऽजिनम्। अस्थ्यादि भोजनस्यादौ सद्यो दृष्टा न भोजयेत् ॥ २४१ ॥ शुष्कचर्मास्थिलोमादिस्पर्शनान्नैव भोजयेत्। मूषकादिपशुस्पर्शास्यजेदाहारमंजसा ॥ २४२ ॥ गन्धनान्मद्यगन्धेव पूर्तिगन्धेव तत्समे । आगते ब्राणमार्गं च नानं भुंजीत दोषवित् ॥ २४३ ॥ प्राक् परिसंख्यया त्यक्तं वस्तुजातं रसादिकम्। भान्त्या विसमृतमादाय त्यजेद्भोज्यमसंशयम् ॥ २४४ ॥

 <sup>&</sup>quot;अश्रमश्रुच" इत्यमरः, प्रद्राभद्गनारीरुक् याणाः अस्राक्षया अपि इत्यमरः ।
 ला. सं.

आमगोरससंपृक्तं द्विद्छात्रं परित्यजेत् । ळाळायाःस्पर्शमात्रेण त्वरितं वहुमूर्च्छनात् ॥ २४५ ॥ भोज्यमध्यादशेषांश्च दृष्टा त्रसकलेवरान् । यद्वा समूछतो रोम दृष्टुं सद्यो न भोजयेत् ॥ २४६ ॥ चर्मतोयादिसाम्मश्रात्सदोपमशनादिकम् । परिज्ञायेङ्गितैः सृक्ष्मैः कुर्यादाहारवर्जनम् ॥ २४७ ॥ श्रवणाद्धिंसकं शब्दं मार्यामीति शब्दवत् । दग्धो मृतः स इत्यादि श्रुत्वा भोज्यं परित्यजेत् ॥ २४८ ॥ शोकाश्रितं वचः श्रुत्वा मोहाद्वा परिदेवनम् । दीनं भयानकं श्रुत्वा भोजनं त्वरितं त्यजेत् ॥ २४९ ॥ उपमानोपमेयाभ्यां तदिदं पिशितादिवन् । मनःस्मरणमात्रत्वात्कृत्स्नमन्नादिकं त्यजेत् ॥ २५० ॥ सृतकं पातकं चापि यथोक्तं जैनशासने। एषणाञ्जुद्धिसिद्ध चर्थं वर्जयेच्हावकाम्रणीः ।। २५१ ॥ एषणासमितिः ख्याता संक्षेपात्सारमं महात्। तत्रान्तराद्विशेषज्ञैर्ज्ञातव्यास्ति सुविस्तरान् ॥ २५२ ॥ अस्ति चादाननिक्षेपस्वरूपा समितिः स्फुटम्। वस्त्राभरणपात्रादिनिखिलोपधिगोचराः ॥ २५३ ॥ यावन्त्युपकरणानि गृहकर्मोचितानि च। तेषामादानानिक्षेपौ कर्तव्यौ प्रतिलेख्य च ॥ २५४ ॥ प्रतिष्ठापननाम्नी च विख्याता समितियथा। श्रवद्वपुर्दशद्वारा मलमृत्रादिगोचरा ॥ २५५ ॥ निहिच्छद्रं प्रासुकं स्थानं सर्वदोषविवर्जितम्। दृष्टा प्रमार्ज्य सागारो वर्चीमूत्रादि निक्षिपेत् ॥ २५६ ॥ अस्ति चालोकितपानभोजनाख्याथ पञ्च ताः। भावना भावनीया स्याद्हिंसान्नतहेतवे ॥ २५७ ॥

शुद्धं शोधितं चापि सिद्धं भक्तादिभोजनम् । सावधानतया भूयो दृष्टिपूतं च भोजयेत् ॥ २५८ ॥ नचानध्यवसायेन दोषेणानवधानतः । मया दृष्टचरं चैतन्मत्वा भोज्यं न भोजयेत् ॥ २५९ ॥ तत्र यद्यपि भक्त-यादि शुद्धमस्तीति निश्चितम् । तथापि दोष एव स्यात्प्रमादादिकृतो महान् ॥ २६० ॥ सन्ति तत्राप्यतीचाराः पञ्च सूत्रेपि लक्षिताः । त्रसिहंसापरित्यागलक्षणेऽणुत्रताह्वये ॥ २६१ ॥

तत्सूत्रं यथा-बधबन्धच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः । अत्रोक्तं बधशब्देन ताडनं यष्टिकादिभिः। प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्प्राणिहत्या न श्रेयसी ॥ २६२ ॥ पशूनां गोमहिष्यादिछागवारणवाजिनाम्। तन्मात्रातिरिक्तां बाधां न कुर्योद्वा कशादिभिः २६३॥ बन्धो मात्राधिको गाढं दुःखदं शृंखलादिभिः। आतताया (?) प्रमादाद्वा न कुर्याच्छ्रावकोत्तमः ॥ २६४ ॥ छेदो नाशादिछिद्रार्थः काष्ट्रसूलादिभिः कृतः। तावन्मात्रातिरिक्तं तन्नविधेयं प्रतिमान्वितैः ॥ २६५ ॥ सापराधे मनुष्यादौ कर्णनाशादि छेदनम् । न कुर्याद्भवकल्पोऽपि व्रतवानपि कश्चन ॥ २६६ ॥ भारः काष्ठादिलोष्ठान्नघृततैलजलादिकम् । नेतुं क्षेत्रान्तरे क्षिप्तं मनुजांश्वतिकादिषु ॥ २६७ ॥ यावद्यस्यास्ति सामध्यं तावत्तत्रैव निक्षिपेत्। नातिरिकं ततः कापि निक्षिपेद् व्रतधारकः ॥ २६८ ॥ दासीदासादिभृत्यानां बन्धुमित्रादिप्राणिनाम्। सामध्यातिक्रमः कापि कर्तव्यो न विचक्षणैः ॥ २६९ ॥ अन्नपानिरोधाख्यो त्रतदोषोस्ति पद्धमः। *तिर*ख्यां वा नराणां वा गोचरः स स्मृतो यथा ॥ २७० ॥

नराणां गोमहिष्यादितिरश्चां वा प्रमादतः ।
तृणाद्यत्रादिपातानां निरोधो व्रतदोषकृत् ॥ २७१ ॥
बहुप्रलिपतेनालं क्षेयं तात्पर्यमात्रतः ।
सा क्रिया नैव कर्तव्या यथा त्रसवधो भवेत् ॥ २७२ ॥
इत्युक्तमात्रदिग्मात्रं सागाराईमणुत्रतम् ।
त्रसहिंसापरित्यागलक्षणं विश्वसाक्षिभिः ॥ २७३ ॥

इति श्रीस्याद्वादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारद् विद्वन्मणिराजमस्र विरचितायां श्रावकाचारापरनाम स्नाटीसंहितायां साधुश्री दूदात्मज फामन मनःसरोजारविन्दविकाशनैक-मार्तण्डमण्डलायमानायां त्रसर्हिसापरित्याग प्रथमाणुवत वर्णनो नाम पत्रमः सर्गः।

## अथ पष्टः सर्गः ।

त्रसिंसापरित्यागलक्षणं यद्णुत्रतम् । साधुदूदाङ्गजोद्दामफामनाख्यं पुनातु तत् ॥ १ ॥ इत्याशीर्वादः ।

अथमृषापरित्यागलक्षणं व्रतमुच्यते ।
सर्वतस्तन्मुनीनां स्यादेशतो वेदमवासिनाम् ॥ १ ॥
प्राष्ट्या तत्रानुवृत्तिः सा प्राग्वद्वापि धीधनैः ।
प्रोक्तमसदिभिधानमनृतं सूत्रकारकैः ॥ २ ॥
असिद्ति हिंसाकरमिभधानं स्याद्भाषणम् ।
शब्दानामनेकार्थत्वाद्गतिश्चार्थोनुसारिणी ॥ ३ ॥
नात्रासदिति शब्देन मृषामात्रं समस्यते ।
साकारमन्त्रभेदादौ स्नृतत्वानुषङ्गतः ॥ ४ ॥
देशतो विरतिस्तत्र सूत्रमित्यनुवर्तते ।
असबाधाकरं तस्माद्वचो वाच्यं न धीमता ॥ ५ ॥

सत्यमंत्यसत्यतां याति कचिद्धिसानुबन्धतः। सर्वतस्तत्र वक्तव्यं यथा चोरादिवर्शनम् ॥ ६ ॥ असत्यं सत्यतां याति कचिज्जीवस्य रक्षणाम् । अचक्षुषा मया चोरो न दृष्टोऽस्ति यथाध्वनि ॥ ७ ॥ तत्रासत्यवचस्त्यागत्रतरक्षार्थमेव याः । भावनाः पद्ध सूत्रोक्ताः भावनीया त्रतार्थिभिः ॥ ८ ॥

तत्सूत्रं यथा कोधलोभभीकृत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्ज।

यत्र कोधप्रत्याख्यानं वची वाच्यं मनीषिभिः। स्वपराश्रितभेदेन तहच्या द्विधोच्यते ॥ ९ ॥ स्वयं क्रोधेन सत्यं वा न वक्तव्यं कदाचन । न च वाच्यं वचस्तद्वत्परेषां कोधकारणम् ॥ १० ॥ यथा क्रोधस्तथा मानं माया लोभस्तथैव 🔏 । तेषामवद्यहेतुत्वे मृषावादाविशेषतः ॥ ११ ॥ हास्योज्झितं च वक्तव्यं न च हास्याश्रितं कचित्। तद्पि द्विविधं झेयं स्वपरोभयभेदतः ॥ १२ ॥ स्वयं हास्यवता भूत्वा न वक्तव्यं प्रमादतः । न च वाच्यं परेषां वा हास्यहेतुर्विचक्षणैः ॥ १३ ॥ हास्योपलक्षणेनैव नोकषाया नविति ये। तेपि त्याच्या मृषात्यागत्रतसंरक्षणार्थिभि: ॥ १४ ॥ भीरुत्वोत्पादकं रौद्रं वचो वाच्यं न श्रावकै:। अवदयं बन्धहेतुत्वात्तीव्रासातादिकर्मणाम् ॥ १५ ॥ आलोचितं च वक्तव्यं न बाच्यमनाछोचितम्। चौर्यादिविकथाख्यानं न वाच्यं पापभीहणा ॥ १६ ॥

१ सत्यमसत्यतां याति ।

अत्रासत्यपरित्यागव्रतेऽतीचारपञ्चकम् । प्रामाणिकं प्रसिद्धं स्यात्सूत्रेप्युक्तं महर्षिभिः ॥ १७ ॥ तत्सुत्रं यथा-मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यान कृटलेखिकयान्यासाप-हारसाकारमन्त्रभेदाः। तत्र मिध्योपदेशाख्यः परेषां प्रेरणं यथा । अहमेवं न वक्ष्यामि वद त्वं मम मन्मनात् ॥ १८ ॥ रहोभ्याख्यानमेकान्ते गुह्यवार्ताप्रकाशनम्। परेषां शङ्कया किञ्चिद्धेतोरस्त्यत्र कारणम् ॥ १९ ॥ कूटलेखिकया सा स्याद्वंचनार्थं लिपिर्मुषा । सा न साक्षात्तथा तस्या मृषानाचारसम्भात्॥ २०॥ किन्तु स्वरूपा यथा कश्चित्किश्चित्प्रत्यूहानिस्पृहः। इदं मदीयपत्रेषु मद्थे न लिपीकृतम् ॥ २१ ॥ न्यासस्याप्यपहारो यो न्यासापहार उच्यते। सोपि परस्य सर्वस्वहरो नैव स्वछक्षणात् ॥ २२ ॥ किञ्च कश्चिद्यथा सार्थः कस्यचिद्धनिनो गृहे । स्थापियत्वाधनादीनि स्वयं स्थानान्तरं गतः ॥ २३ ॥ वदत्येवं स लोकानां पुरस्तादिह निन्हवात्। घृतं न मे गृहे किञ्चित्तेनाऽमाऽर्थेन गच्छता ॥ २४ ॥ उक्तो न्यासापहारः स प्रसिद्धोऽनर्थसूचकः। मुषात्यागत्रतस्योचैः दोषः स्यात्सर्वतोमहान् ॥ २५ ॥ साकारमन्त्रभेदोपि दोषोतीचारसंज्ञकः। न वक्तव्यः कदाचिद्वै नैष्टिकैः श्रावकोत्तमै: ॥ २६ ॥ दुर्छक्ष्यमर्थं गुद्धं यत्परेषां मनसि स्थितम्। कथंचिदिङ्कितैर्कात्वा न प्रकाइयं व्रतार्थिभिः॥ २७॥ नतु चैवं मदीयोऽयं प्रामो देशोऽथवा नरः। इत्येवं यज्जगत्सर्वं वद्त्येतन्मुषा बचः ॥ २८ ॥

मैवं प्रमत्तयोगादै सूत्रादित्यनुवर्तते। तस्याभावात्र दोषोस्ति तद्भावे दोष एव हि ।। २९ ॥ एवं संव्यवहाराय स्याददोषो नयात्मके। नाम्नि च स्थापनायां च द्रव्ये भावे जगत्त्रये ॥ ३० ॥ अस्ति स्तेयपरित्यागो त्रतं चाणु तथा महत्। देशतः सर्वतश्चापि त्यागद्वैविध्यसम्भवात् ॥ ३१ ॥ तह्रक्षणं यथा सुत्रे सुक्तं सुत्रविशारदैः। अदत्तादानं स्तेयं स्यात्तदर्थः कथ्यतेऽधुना ॥ ३२ ॥ अदत्तस्य यदादानं चौर्यमित्युच्यते बुधैः। अर्थात्स्वामिगृहीतार्थे सदुद्रव्ये नेतरे पुनः ॥ ३३ ॥ अन्यथा सर्वछोकेसिन्नतिव्याप्तिः पदे पदे। अनगारैश्च दुर्वारा विशक्किर्गोपुरादिषु ॥ ३४ ॥ सर्वतः सर्वेविषयं देशतस्वसगोचरम्। यतो सागारिणां न स्याज्जलादिपरिवर्जनम् ॥ ३५ ॥ देशतःस्तेयसंत्यागलक्षणं गृहिणां व्रतम् । अद्तं वस्तु नादेयं यस्मिन्नस्ति त्रसाश्रयः॥ ३६॥ रक्षार्थं तस्य कर्तव्या भावनाः पञ्च नित्यशः। सर्वतो मुनिनाथेन देशतः श्रावकैरपि ॥ ३७ ॥

तत्सूत्रं यथा-शून्यागारिवमोचितावास परोपरोधाकरणभैक्ष्य-शुद्धिसद्धमीविसंवादाः पञ्च । शून्यागारेषु चावासा भूभृतां गह्वराद्यः । तदिन्द्रादिविरोधेन न वास्तव्यमिहामुना ॥ ३८ ॥ किन्तु प्राक् प्रार्थनामित्थं कृत्वा तत्रापि संविशेत् । प्रसीदात्रत्य भो देव ! पंचरात्रं वसाम्यहम् ॥ ३९ ॥ निःस्वामित्वेन संत्यकाः गृहाः सन्त्युद्धसाह्वयाः । प्राग्वद्त्रापि वसतिं न कुर्योत्कुर्योद्धा तथा ॥ ४० ॥ स्वामित्वेन वसत्यादि परै: स्यादुपरुन्धितम्। परोपरोधाकरणमाहुः सुत्रविज्ञारदाः ॥ ४१ ॥ तत्स्वामिनमनापुच्छय स्थातव्यं न गृहित्रतैः। स्थातव्यं च तमापृच्छय दीयमानं तदाज्ञया ॥ ४२ ॥ भैक्ष्यशुद्धयविसंवादो भावनीयो व्रतार्थिना । सर्वतो मुनिनाथेन देशतो गृहमेधिना ॥ ४३ ॥ नादेयं केनचिहत्तमन्येनातत्खामिना । तत्स्वामिनश्च प्रच्छन्नवृत्त्या तत्स्माददत्तवत् ॥ ४४ ॥ आत्मधर्मः सधर्मी स्याद्धीजैनो वतान्त्रितः। तेन कारापितं यावजिनचैत्यगृहादि यत् ॥ ४५ ॥ तत्रापि निवसेङ्कीमान् क्षणं यावत्तदाज्ञया । तदाज्ञामन्तरेणेह न स्थातव्यमुपेक्षया ॥ ४६ ॥ भावनापञ्चकं यावद्त्रोक्तं चांशमात्रतः। स्वर्णाद्यपि च नादेयमदसं वसनादि वा ॥ ४७ ॥ अत्रापि सन्त्यतीचाराः पञ्चीत सूत्रसम्मताः। त्याज्याःस्तेयपरित्यागव्रतसंशुद्धिहेतवे ॥ ४८ ॥

उक्तं च-" स्तेनप्रयोग तदाहतादान विरुद्धराज्यादिकम हीना-धिकमानोन्मान प्रतिरूपक ज्यबहाराः । परस्य प्रेरणं लोमात्स्तेयं प्रति मनीषिणा । स्तेनप्रयोग इत्युक्तः स्तेय।तीचारसंज्ञकः ॥ ४९ ॥ अप्रेरितेन केनापि दस्युना स्वयमाहृतम् । गृद्धते धनधान्यादि तदाहतादानं स्मृतम् ॥ ५० ॥ नादेयं दीयमानं वा पुण्यदानेन चापि तत् । स्तेयत्यागत्रतस्यास्य स्वामिनात्महितैषिणा ॥ ५१ ॥ राज्ञाज्ञापितमात्मेत्यं युक्तं वाऽयुक्तमेव तत् । क्रियते न यदा स स्याद्विरुद्धराज्यातिकमः ॥ ५२ ॥ कर्तव्यो न कदाचित्स प्रकृतन्नतथारिणा। आस्ताममुत्र तेनार्तिरिहानर्थपरंपरा ॥ ५३ ॥ केतं मानाधिकं मानं विकेतुं न्यूनमात्रकम्। हीनाधिकमानोन्माननामातीचारसंज्ञकः ॥ ५४ ॥ सर्वारम्भेण त्याज्योऽयं गृहस्थेन व्रतार्थिना । इहैवाकीर्तिसन्तानःस्याद्मुत्र च दुःखदः ॥ ५५ ॥ निश्लेपणं समर्थस्य महार्घे बच्चनाशया । प्रतिरूपकनामा स्याद् व्यवहारी व्रतक्षती ॥ ५६ ॥ स्तेयत्यागन्नतारूढैर्नादेयः श्रावकोत्त्रमैः। अस्त्यतीचारसंज्ञोपि सर्वदोषाधिपो महान् ॥ ५७ ॥ उक्तातिचारनिर्भुक्तं वृतीयव्रतमुत्तमम्। अवद्यं प्रतिपाल्यं स्यात्परछोकसुखाप्तये ॥ ५८ ॥ चतुर्थं ब्रह्मचर्यं स्याद्वतं देवेन्द्रबन्दितम्। देशतः श्रावकैर्याद्यं सर्वतो मुनिनायकैः ॥ ५९ ॥ देशतस्तद्वतं धाम्नि स्थितस्यास्य सरागिणः। उदिता धर्मपत्नी या सैबसेव्या नचेतरा ॥ ६० ॥ ब्रह्मव्रतस्य रक्षार्थं कर्तव्याः पद्धभावनाः । तहक्षणं यथा सूत्रे प्रोक्तमत्रापि चाहृतिः ॥ ६१ ॥

तत्स्त्रं यथा-श्लीरागकथाश्रवणतन्मने।हराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानु-स्मरण वृष्येष्टरस स्वशरीरसंस्कारत्यागाः पद्म । प्रसिद्धं विटचर्यादि दम्पत्योवी मिथो रतिः । अनुरागस्तद्वार्तायां योषिद्रागकथाश्रुतिः ॥ ६२ ॥

उक्तं च।

रतिरूपा तु या चेष्टा दम्पत्योः सानुरागयोः । शृंगारः स द्विधा प्रोक्तः संयोगो विप्रलम्भकः ॥ स त्याज्योऽपरदम्पत्योः सम्बन्धी बन्धकारणम् । प्रोतिः शृङ्गारशास्त्रादौ मादेशा अधाचारिभिः ॥ ६३॥

चक्षुर्गण्डाधरमीवास्तनोदरनितम्बकान् । पश्येत्तनमनोहराङ्गनिरीक्षणमत्याद्रात्॥ ६४॥ न कर्तव्यं तद्ङ्गानां भाषणं वा निरीक्षणम् । कायेन मनसा वाचा ब्रह्माणुव्रतधारिणा ॥ ६५ ॥ रतं मोहोदयात्पूर्वं सार्द्धमन्याङ्गनादिभिः। तत्स्मरणमतीचारं पूर्वरतानुस्मरणम् ॥ ६६ ॥ नद्मचर्यत्रतस्यास्य दोषोयं सर्वतो महान्। त्याज्यो ब्रह्मपयोजांशुमाहिना ब्रह्मचारिणा ॥ ६७ ॥ वृषमञ्जं यथा माषाःपयश्चेष्टरसः स्मृतः । वीर्यवृद्धिकरं चान्यत्त्याज्यमित्यादि ब्रह्मणे ॥ ६८ ॥ स्नेहाभ्यङ्गादिस्नानानि माल्यं सृक चन्दनानि च। कुर्यादत्यर्थमात्रं चेद ब्रह्मातीचारदोषकृत् ॥ ६९॥ स्वशरीरसंस्काराख्यो दोषोयं ब्रह्मचारिणः। सर्वतो मुनिना त्याज्यो देशतो गृहमेधिभि:॥ ७०॥ भावनाः पस्त्रनिर्दिष्टाः सर्वतो मुनिगोचरा। तत्राशक्तिर्गृहस्थानां वर्जनीया स्वशक्तितः ॥ ७१ ॥ लक्ष्यन्तेऽत्राप्यतीचाराः ब्रह्मचर्यव्रतस्य ये। पञ्जैवेति यथा सूत्रे सूक्ताः प्रत्यक्षवादिभिः॥ ७२॥

उक्तं च-परिववाहकरणेत्विरिका परिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गक्रीडाकामतीत्राभिनिवेशाः ।
परिववाहकरणं दोषो ब्रह्मव्रतस्य यः ।
व्यक्तो लोकप्रसिद्धत्वात्सुगमे प्रयासो वृथा ॥ ७३ ॥
अयं भावः स्वसम्बन्धिपुत्रादींश्च विवाहयेत् ।
परवर्गविवाहांश्च कारयेत्रानुभोदयेत् ॥ ७४ ॥
इत्वरिका स्यात्युंश्चली सा द्विधा प्राप्यथोदिता ।
काचित्परिगृहीता स्यादपरिगृहीता परा ॥ ७५ ॥

ताभ्यां सरागवागादिवपुस्पर्शोऽथवा रतम्। दोषोऽतीचारसंज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यस्य हानये ॥ ७६ ॥ दोषश्चानङ्गजीडाख्यः स्वप्नादौ शुक्रविच्युतिः । विनापि कामिनीसङ्गात्कया वा क्रत्सितोदिता ॥ ७७ ॥ कामतीत्राभिनिवेशो दोषोतीचारसंज्ञकः। दुर्दोन्तवेदनाकान्तस्मरसंस्कारपीडितः ॥ ७८ ॥ ननु चास्ति स दुर्वारो दुस्त्याज्या मानसी क्रिया। ब्रह्मव्रतगृहीतस्य सतोत्र वद् का गतिः ॥ ७९ ॥ उच्यते गतिरस्यास्ति वृद्धैः सूत्रे प्रमाणिता । यथा कथंचित्र त्याज्या नीता ब्रह्मव्रतिक्या ॥ ८० ॥ उक्तं ब्रह्मव्रतं साङ्गतिचारविवर्जितम् । पाछनीयं सदाचारैः स्वर्गमोक्षसुखप्रदम् ॥ ८१ ॥ उपाधिपरिमाणस्य सद्विधिश्वाधुनोच्यते । सति यत्रोदितानां स्यादुत्रतानां स्थितिसन्ततिः ॥ ८२ ॥ मुनिभिः सर्वतस्त्याज्यं तृणमात्रपरित्रहम् । तत्संख्यागृहिभिः कार्या त्रसिंसादिहानये ॥ ८३ ॥ अवद्यं द्रविणादीनां परिमाणं च परिमहे । गृहस्थेनापि कर्तव्यं हिंसातृष्णोपशान्तये ॥ ८४ ॥ परिमाणे कृते तस्मादवीग्मूच्छी प्रवर्तते । अभावान्मूरुक्ठीयास्तूर्द्धवं मुनित्वमिव गीयते ॥ ८५ ॥ तस्मादात्मोचिताद्द्रव्याद् ह्वासनं तद्वरं स्मृतम्। अनात्मोचितसंकल्पाद् ह्रासनं तन्निरर्थकम् ॥ ८६ ॥ अनात्मोचितसङ्कल्पाद् ह्रासनं यन्मनीषया । कुर्युर्येद्वा न कुर्युर्वी तत्सर्वं व्योमिचत्रवत् ॥ ८७ ॥ प्रत्यप्रजन्मनीहेद्मन्त्यन्ताभावस्थ्रणम् । तत्त्यागोपि वरं कैश्चिद्वच्यते सारवर्जितम् ॥ ८८ ॥

तत्रोत्सर्गो नृपर्यायस्थितिमात्रकृते धनम् ।
रक्षणीयं व्रतस्थैस्तैस्त्याज्यं शेषमशेषतः ॥ ८९ ॥
अपवादस्तूपात्तानां व्रतानां रक्षणं यथा ।
स्याद्वा न स्यानु तद्धानिः संख्यातच्यस्तथोपिः ॥ ९० ॥
रक्षार्थं तद्व्रतस्यापि भावनाः पक्क सम्मताः ।
भावनीयाश्च ता नित्यं यथा सूत्रेपि लक्किताः ॥ ९१ ॥

तत्स्त्रं यथा-मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषय रागद्वेषवर्जनानि पञ्च । इन्द्रियाणि स्फुटं पञ्च पञ्च तद्विषयाः स्मृताः । यथास्वं तत्परित्यागभावनाः पञ्च नामतः ॥ ९२ ॥ पञ्चस्वेषु मनोज्ञेषु भावना रागवर्जनम् । अमनोज्ञेषु भावना द्वेषवर्जनम् ॥ ९३ ॥ अयमर्थो यदीष्टार्थसंयोगोस्ति ग्रुभोदयात् । तदा रागो न कर्तव्यो हिरण्याद्यपकर्षता ॥ ९४ ॥ अथानिष्टार्थसंयोगो दुईवाज्ञायते नृणाम् । तदा द्वेषो न कर्तव्यो धनसंख्यात्रतेष्सिना ॥ ९५ ॥ इष्टानिष्टादिशब्दार्थः सुगमत्वान्न लक्षितः । रागद्वेषौ प्रसिद्धौ स्तः प्रयासः सुगमे वृथा ॥ ९६ ॥ अत्रातीचारसंज्ञाः स्युः दोषाः संख्यात्रतस्य च । उदिता सूत्रकारेण त्याच्या त्रतिवृश्चद्वये ॥ ९७ ॥

उक्तं च-क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणाति-क्रमाः । क्षेत्रं स्याद्वसतिस्थानं धान्याधिष्ठानमेव वा । गवाद्यागरमात्रं वा स्वीकृतं यावदात्मना ॥ ९८ ॥ ततोऽतिरिक्ते लोभानमूर्च्छावृत्तिरतिक्रमः । न कर्तव्यो व्रतस्थेन कुर्वतोपधितुर्च्छताम् ॥ ९९ ॥

९ त्यागः ।

वास्तु वस्नादिसामान्यं तत्संख्यां ऋयतां बुधै:। अतीचारनिवृत्यर्थं कार्यो नातिकमस्ततः ॥ १०० ॥ हिरण्यध्वनिना प्रोक्तं वज्रमौक्तिकसत्फलम्। तेषां प्रमाणमात्रेण क्षणान्मुच्छी प्रकीयते ॥ १०१ ॥ अत्र सुवर्णशब्देन ताम्रादिरजतादयः। संख्या तेषां च कर्तव्या श्रेयामातिकमस्ततः ॥ १०२ ॥ धनशब्दो गवाद्यर्थः स्याचतुष्पदवाचकः। विधेयं तत्परिमाणं ततो नातिक्रमो वरः ॥ १०३ ॥ धान्यशब्देन मुद्रादि यावदन्नकदम्बकम्। त्रतं तत्परिमाणेन व्रतहानिरतिक्रमात् ॥ १०४ ॥ दासकर्मरता दासी कीता वा स्वीकृता सती। तत्संख्या त्रतशुद्धवर्थं कर्तव्या सानतिक्रमात् ॥ १०५ ॥ यथा दासी तथा दासः संख्या तस्यापि श्रेयसी। श्रेयानतिक्रमो नैव हिंसातृष्णोपवृंहणात् ॥ १०६ ॥ कुप्यशब्दो घृताद्यर्थस्तद्भाण्डं भाजनानि वा । तेषामप्यल्पीकरणं श्रेयसे स्याद्वतार्थिनाम् ॥ १०७ ॥ उक्ताः संख्यात्रतस्यास्य दोषाः संक्षेपतो मया । परिहार्याः प्रयत्नेन संख्याणुत्रतधारिणाः ॥ १०८ ॥ प्रोक्तं सूत्रानुसारेण यथाणुत्रतपञ्चकम्। गुणव्रतत्रयं वक्तुमुत्सहेद्धुना कविः ॥ १०९ ॥ दिग्देशानर्थदण्डानां विरतिः स्याद्गुणव्रतम्। एकत्वाद्विरतेश्वापि त्रेघा विषयभेदतः ॥ ११० ॥ दिग्विरतिर्यथानाम दिश्च प्राच्यादिकास च। गमनं प्रतिजानीते ऋत्वासीमानमाईतः ॥ १११ ॥ सन्त्यत्र विषयाः सीम्नः वननीवृत्रगापगाः । अनु तानवधिं कृत्वा गच्छेदबीम तद्वहिः ॥ ११२ ॥

पूर्वस्यां दिशि गच्छामि यावद्गङ्गाम्बु केवलम्।
तद्गहिर्वपुपानेन न गच्छामि सचेतनः ॥ ११३ ॥
एवं क्ठतप्रतिज्ञस्य संवरः पापकर्मणः।
तद्गहिः सर्वहिंसाया अभावात्तन्मुनेरिव ॥ ११४ ॥
परिपाट्यानयोदीच्यां पश्चिमायां दिशि स्मृताः।
मर्यादोध्द्रमध्यापि दक्षिणस्यां विदिश्च च ॥ ११५ ॥
तत्करणे महच्छ्रेयो हिंसा तृष्णाद्वयात्ययात्।
करणीयं ततोऽवद्यं श्रावकेर्वतधारिभिः॥ ११६ ॥
सन्ति तत्राप्यतीचाराः पञ्चेति सूत्रसाधिताः।
सावधानतया त्याज्यास्तेपि तद्गतसिद्धये॥ ११७॥

तत्सूत्रं यथा-ऊर्द्ध्वाधितर्यग्व्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधा-नानि । उचैर्घात्रीधरारोहे भवेदृद्ध्वव्यतिक्रमः। अगाधभूधरावेशाद्विख्यातोऽधोव्यतिक्रमः ॥ ११८ ॥ कचिदिकोणदेशादौ क्षेत्रे दीर्घाध्ववार्तिन । कारणाद्भमनं लोभाद्भवेत्तिर्यग्व्यतिक्रमः ॥ ११९ ॥ यथा सत्यमितः क्रोशः शतं यावद्गतिर्मम । कोशा माछवदेशीया क्षेत्रवृद्धिश्च दूषणम् ॥ १२० ॥ स्मृतं स्मृत्यन्तराधानं विस्मृतं च पुनः स्मृतम्। दूपणं दिग्विरतेः स्यादनिणीतमियत्तया ॥ १२१ ॥ प्रोचिता देशविरतिर्यावत्कालात्मवर्तिनी । तत्पर्यायाः क्षणं यामदिनमासर्तुवत्सराः ॥ १२२ ॥ तद्विषयो गतित्यागस्तथा चाशनवर्जनम्। मैथुनस्य परित्यागो यद्वा मौनादिधारणम् ॥ १२३ ॥ यथाद्य यदि गच्छामि प्राच्यामेवेति केवलम्। कारणाञ्चापि गच्छामि शेपदिक्त्रितयेवशात्॥ १२४॥

यथा वा यावदद्याहि भूयानमेऽनशनं मह्त । यद्वा तत्रापि रात्री च ब्रह्मचर्यं ममास्तु तत् ॥ १२५ ॥ यथा वा वर्षासमये चातुर्मासेऽथ योगिवत्। इतः स्थानाम्न गच्छामि कापि देशान्तरे जवात् ॥ १२६ ॥ परिपाट्यानया योज्या वृत्तिः स्याद्दुविस्तरा । कर्तव्याच यथाशक्ति मातेव हितकारिणी ॥ १२७॥ पद्मातिचारसंज्ञाः स्युर्दोषाः सूत्रोदिता बुधैः । देशविरतिरूपस्य त्रतस्यापि मलप्रदाः ॥ १२८ ॥ तत्सुत्रं यथा-आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्द्रूपानुपातपुद्गलक्षेपाः। आत्म सङ्कल्पितादेशाद्दिःस्थितस्य वस्तुनः। आनयेतीक्गितैः किश्चिद् ज्ञापनानयनं मतम् ॥ १२९॥ उक्तं केनाप्यनुक्तेन स्वयं तचानयाम्यहम्। एवं कुर्विति नियोगो प्रेष्यप्रयोग उच्यते ॥ १३०॥ शब्दानुपातनामापि दोषोतीचारसंज्ञकः । संदेशकारणं दूरे तद्व्यापारकरान् प्रति ॥ १३१ ॥ दोषो रूपानुपाताख्यो व्रतस्यामुख्य विद्यते। स्वाङ्गाङ्गदर्शनं यद्वा समस्या चक्षुरादिना ॥ १३२ ॥ अस्ति पुद्रलनिक्षेपनामा दोषोत्र संयमे। इतो वा प्रेषणं तत्र पत्रिकाहेमवाससाम् ॥ १३३ ॥ उक्तातीचारनिर्मुक्तं स्यादेशविरतिर्वतम् । कर्तव्यं व्रतिनावर्यं हिंसातृष्णादिहानये ॥ १३४ ॥ ञ्जतं चानर्थदण्डस्य विरतिगृहमेधिनाम्। द्वादशत्रतवृक्षाणामेतन्मूलिमवाद्वयम् ॥ १३५ ॥ एकस्यानर्थदण्डस्य परित्यागो न देहिनाम् । त्रतित्वं स्यादनायासान्नान्यथायासकोटिभिः ॥ १३६ ॥ स्वार्थं चान्यस्य संन्यासं विना कुर्यान्न कर्म् तत् । स्वार्थश्चावरयमात्रात्मा स्वार्थः सर्वो न सर्वतः ॥ १३७॥

यथानाम विनोदार्थं जलादि बनकीडनम् । कायेन मनसा वाचा तद्भेदा बहवः स्पृताः ॥ १३८ ॥ कृतकारितानुमननैक्षिकाल विषयं मनोवचःकायैः । परिहृत्य कर्मसकलं परमं नैष्कर्म्यमबलम्बेत् ॥ १३९ ॥ दोषाः सूत्रोदिताः पञ्च सन्त्यतीचारसंज्ञकाः । अनर्थदण्डत्यागस्य व्रतस्यास्यापि दृषिकाः ॥ १४० ॥

तत्स्रत्रं यथा-कन्दर्पकौत्कुच्यमौत्वर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभाग-परिभोगानर्थक्यानि । अस्ति कन्दर्पनामापि दोषः प्रोक्तत्रतस्य यः। रागोद्रेकात्प्रहासाहिमिश्रोवाग्योग इत्यपि ॥ १४१ ॥ दोषः कीत्क्रच्यसंज्ञोस्ति दुष्टकायिकयादियुक् । पराङ्गस्पर्शनं स्वाङ्गैरथीदन्याङ्गनादिषु ॥ १४२ ॥ मौखर्यद्वणं नाम रतप्रायं वचःशतम्। अतीव गर्हितं धाष्ट्रवीदाद्वात्यर्थं प्रजल्पनम् ॥ १४३ ॥ असमीक्ष्याधिकरणमनल्पीकरणं हि यत्। अर्थात्स्वार्थमसमीक्ष्य वस्तुनोऽनवधानतः॥ १४४॥ यथाहारकृते यावज्ञलेनास्ति प्रयोजनम् । नेतव्यं तावदेवात्र दूषणं चान्यथोदितम् ॥ १४५ ॥ भुज्यते सकृदेवात्र स्यादुपभोगसंज्ञकः। यथा सृक्चन्दनं माल्यमन्नपानै।षधादि वा ॥ १४६ ॥ परिभोगः समाख्यातो भुज्यते यत्पुनः पुनः। यथा योषिदछंकारवस्त्रागारगजादिकम् ॥ १४७ ॥ आनर्थक्यं तयोरेव स्यादसंभविनोर्द्धयोः। अनात्मोचितसंख्यायाः करणादिष दूषणम् ॥ १४८ ॥ यथा दीनश्च दुर्भाग्यो वस्तुसंस्यां चिकीर्षेति । गृह्णाम्यशाश्वतं यावन्न गृह्णामि ततोधिकम् ॥ १४९ ॥

निर्दिष्टानर्थदण्डस्य विरितर्नामा गुणत्रतम् । अतीचारविनिर्मुक्तं न्नं निःश्रेयसे भवेत् ॥ १५० ॥ शिक्षात्रतानि चत्वारि सन्ति स्याद्गृहमेधिनाम् । इतस्तान्यपि वक्ष्यामि पूर्वसूत्रानितकमात् ॥ १५१ ॥

तत्सूत्रं यथा-सामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणा-तिथिसंविभागव्रतसम्पश्चश्च।

अर्थात्सामायिकः प्रोक्तः साक्षात्साम्यावलम्बनम् । तद्र्थं व्यवहारत्वात्पाठः कालासनादिमान् ॥ १५३ ॥

तत्सूत्रं यथा-

समता सर्वभूतेषु संयमे शुभभावना। आर्तरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकत्रतम् ॥ १ ॥ तद्थीत्प्रातहत्थाय कुर्यादात्मादिचिन्तनम् । एकोइं शुद्ध चिद्रृपो नाहं पौद्र**ळिकं वपुः** ॥ १५४ ॥ चिन्तनीयं ततिश्चित्ते सूक्ष्मं षड्द्रव्यलक्षणम्। ततः संसारिणो मुक्त्वा जीवाश्चिन्त्या द्विधार्थतः ॥ १५५ ॥ तत्र संसारिणो जीवाश्चतुर्गति निवासिनः। कर्मनोकर्मयुक्तत्वाद् यायिनोऽतीव दुःखिताः ॥ १५६॥ पूर्वकर्मोदयाद्भावस्तेषां रागादिसंयुतः। जायते शुद्धसंज्ञो यस्तस्माद्धन्धोस्ति कर्मणाम् ॥ १५७ ॥ एवं पूर्वापरीभूतो भावश्चान्योन्यहेतुकः। शक्यते न पृथक् कर्तुं यावत्संसारसंज्ञकः ॥ १५८ ॥ एवं वाऽनादिसन्तानाद्भमतिसम चतुर्गतौ । जन्ममृत्युजरातङ्कदुःखाकान्तः स प्राणभृत् ॥ १५९ ॥ तत्र कश्चन भव्यात्मा काळलब्धिवशादिह। कुत्स्नकमेक्ष्यं कृत्वा संसाराद्धि प्रमुच्यते ॥ १६० ॥ अस्ति सहशेनज्ञान चारित्राण्यत्र कारणम्।

८ ला. सं.

हेतुस्तेषां समुत्पत्तौ काललब्धिः परं स्वतः ॥ १६१ ॥ इत्यादि जगत्सर्वं स्वं चिन्तयेत्तनमुहुर्मुहः । नूनं संवेगवैराग्यवर्द्धनाय महामतिः ॥ १६२ ॥ उक्तं च-जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् । चिन्तनानन्तरं चेति चिन्तयेदात्मनो गतिम । कोहं कुतः समायातः क यास्यामि जवादितः ॥ १६३॥ हेयं किं किमुपादेयं मम शुद्धचिदात्मन:। कर्तव्यं किं मया त्याज्यमधुना जीवनावधि ॥ १६४ ॥ इति चिन्तयतस्तस्य संवेगो जायते गुणः। संसारभवभोगेभ्यो वैराग्यं चोपवृंहति ॥ १६५ ॥ ततः साधुसमाधिश्च सामायिकव्रतान्वितः । त्ततः सामायिकीं कियां कुर्याद्वा शल्यवर्जितः ॥ १६६ ॥ तजिनेन्द्रगुणस्तोत्रं पठेत्पद्यादिस्रक्षणम् । सिद्धानामथ साधूनां कुर्यात्सोपि गुणस्तुतिम् ॥ १६७ ॥ ततोईद्भारतीं स्तुत्वा जगच्छान्तिमधीय च। क्षणं ध्यानस्थितो भूत्वा चिन्तयेच्छुद्धचिन्मयम् ॥ १६८ ॥ ततः सम्पूर्णतां नीत्वा ध्यानं कालानतिकमात्। संस्तृतानां यथाशक्ति तत्पूजां कर्तुमईति ॥ १६९ ॥ न्नानं कुर्यात्प्रयत्नेन संशुद्धैः प्राप्तकोदकैः । मृह्णीयाद्धौतवस्त्राणि दृष्टिपूर्तानि प्रायशः ॥ १७० ॥ ततः शनैः शनैर्गत्वा स्वसद्मस्थजिनालये । द्रव्याण्यष्टी जलादीनि सम्यगादाय भाजने ॥ १७१ ॥ तत्रस्थान् जिनविम्बांश्च सिद्धयन्त्रान् समर्चयेन्। द्र्शनज्ञानचारित्रत्रयं स्थाप्य समर्चयेत् ॥ १७२ ॥ शेषानिप यथाशकि गुणानप्यर्चयेद्वती । अत्र संक्षेपमात्रत्वादुक्तमुहस्वतो मया॥ १७३॥

अस्त्यत्र पञ्चधा पूजा मुख्यमाह्वानमात्रिका। प्रतिष्ठापनसंज्ञाथ सन्निधीकरणं तथा ॥ १७४ ॥ ततः पूजनमत्रास्ति ततो नाम विसर्जनम्। पञ्चधेयं समाख्याता पञ्चकल्याणदायिनी ॥ १७५ ॥ तद्विधिश्चात्र निर्दिष्टुमईन्नप्युपलक्षितः। स्मृतः संक्षेपसंकेताद्विधेश्वातीव विस्तरात् ॥ १७६ ॥ एवमित्याद्यवश्यंस्यात्कर्तव्यं व्रतधारिभिः। अस्ति चेदातमसामर्थ्यं कुर्याचाप्यपरं विधिम् ॥ १७७ ॥ अर्चये बैत्यवे इमस्थान हे द्विम्बादिकानि । सूर्युपाध्यायसाधूंश्च पूजयेद्भक्तितो व्रती ॥ १७८ ॥ तता मुनिमुखोद्गीणं प्रोक्तं वा सद्मसूरिभिः। धर्मस्य श्रवणं कुर्यादादराद् ज्ञानचक्षुषे ॥ १७९ ॥ गृहकायं ततः कुर्यादात्मनिन्दादिमानयम् । ततो मध्याहिके प्राप्ते भूयः कुर्यादमुं विधिम् ॥ १८० ॥ अतिथिसंविभागस्य भावनां भावयेद्पि। मध्याह्नादीषद्वीग्वै नातः कालाद्यतिक्रमे ॥ १८१ ॥ भोजियत्वा स्वयं यावत्क्षणं शेते सुखाशया। धारयेद्धर्मश्रवणं पूर्वाह्ने यच्छूतं स्मृतेः ॥ १८२ ॥ ऊहापोहोपि कर्तव्यः सार्द्धं चापि सधार्मिभिः। अस्ति चेद् ज्ञानसामर्थ्यं कार्यं शास्त्रावलोकनम् ॥ १८३॥ गृहकार्यं ततः कुर्याद्भयः संध्यावधेरिह । ततः सायंतने प्राप्ते कुर्यात्सामायिकी कियाम् ॥ १८४ ॥ किञ्चापराह्नके काले जिनबिम्बान् प्रागर्चयेत्। ततः सामायिकं कुर्यादुक्तेन विधिना व्रती ॥ १८५ ॥ ततश्च शयनं कुर्योद्यथानिद्रं यथोचितम्। निशीथे पुनरुत्थाय कुर्यात्सामायिकीं कियाम् ॥ १८६ ॥

तत्रार्द्धरात्रके पूजां न कुर्यादर्हतामि । हिंसाहेतोरवदयं स्याद्रात्रौ पूजाविवर्जनम् ॥ १८७ ॥ एवं प्रवर्तमानश्च सागारो व्रतवानिह । स्वर्गादिसम्पदो भुक्त्वा निर्वाणपदमाग्मवेत् ॥ १८८ ॥ सामायिकत्रतस्यापि पञ्चातीचारसंज्ञकाः । दोषाः सन्ति प्रसिद्धास्ते त्याज्याः सूत्रोदिता यथा ॥ १८९ ॥

तत्सूत्रं यथा-योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि । सामायिकादितोन्यत्र मनोवृत्तिर्यदा भवेत्। मनोदुष्प्रणिधानाख्यो दोषोतीचारसंज्ञकः ॥ १९० ॥ वाग्योगोपि ततोन्यत्र हुङ्कारादिप्रवर्तत । वचोदुष्प्रणिधानाख्या दोषोतीचारसंज्ञकः ॥ १९१ ॥ काययोगस्ततोन्यत्र हस्तसंज्ञादिदर्शने । वर्तते तद्तीचारः कायदुष्प्रणिधानकः ॥ १९२ ॥ यदाऽऽलस्यतया मोहात्कारणाद्वा प्रमादतः। अनुत्साहतया कुर्यात्तदाऽनादरदूषणम् ॥ १९३ ॥ अस्ति स्मृत्यनुपस्थानं दूषणं प्रकृतस्य यत् । न्यूनं वर्णैः पदैर्वाक्यैः पठ्यते यस्प्रमादतः ॥ १९४ ॥ ख्यातं सामायिकं नाम त्रतं चाणुत्रतार्थिनाम्। अतीचारविनिर्मुक्तं भवेत्संसारविच्छिदे ॥ १९५ ॥ स्यात्त्रोषधोपवासाख्यं त्रतं च परमौषधम्। जन्ममृत्युजरातङ्कविध्वंसनविचक्षणम् ॥ १९६ ॥ चतुर्द्धाशनसंन्यासो यावद्यामाश्च षोडश । स्थितिर्निरवद्यस्थाने व्रतं प्रोषधसंज्ञकम् ॥ १९७ ॥ कर्तेव्यं तदवदयं स्यात्पर्वण्यां प्रोषधन्नतम् । अष्टम्यां च चतुर्देश्यां यथाशक्तयपि चान्यदा ॥२९८॥ धारणाहि त्रयोदश्यां मध्याहे कृतभोजनः।

तिष्ठेत्स्थानं समासाद्य नीरागं निरक्दकम् ॥ १९९ ॥
तत्रैव निवसेद् रात्री जागरूको स्थावलम् ।
प्रातरादिदिनं कृत्सनं धर्मध्यानैनेयेद्कती ॥ २०० ॥
जलपानं निषिद्धं स्थान्मुनिवत्तत्र प्रोषधे ।
न निषिद्धाऽनिषिद्धा स्थाद्द्दंत्पूजा जलादिमिः ॥ २०१ ॥
यदा सा क्रियते पूजा न दोषोस्ति तदापि वै ।
न क्रियते सा तदाप्यत्र दोषो नास्तीह् कश्चन ॥ २०२ ॥
एवमित्यादि तत्रैक नीत्वा रात्रिं स धर्मधीः ।
कृतिकयोऽशनं कुर्योन्मध्याह्ने पारणादिने ॥ २०३ ॥
बह्मचर्यं च कर्तव्यं धारणादि दिनत्रयम् ।
परयोषित्रिषद्धा प्रागिदं त्वात्मकलत्रके ॥ २०४ ॥
स्युः प्रोषधोपवासस्य दोषाः पञ्चोदिताः स्मृतौ ।
निरस्यास्ते व्रतस्थैस्तैः सागारैरिप यक्नतः ॥ २०५ ॥

तत्स्त्रं यथा-अप्रत्यवेक्षिताप्रमोर्जितोत्सर्गाद् । नादरस्मृत्यनुपस्थानानि । जीवाःसन्ति नवा सन्ति कर्तव्यं प्रत्यवेक्षणम् । चक्षुव्यापारमात्रं स्यात्सृत्रात्तहक्षणं यथा ॥ २०६॥ प्रमार्जनं च मृदुभिः यथोपकरणैः कृतम् । उत्सर्गादानसंस्तरविषयं चोपवृंद्दणम् ॥ २००॥ अप्रत्यवेक्षितं तत्र यथा स्यादप्रमार्जितम् । मृत्राचुत्सर्ग एवास्ति दोषः प्रोषधसंयमे ॥ २०८॥ यथोत्सर्गस्तथादानं संस्तरोपक्रमस्तथा । तन्नामानो व्यतीचारा दोषाः प्रोष्का प्रतस्य ते ॥ २०९॥ ज्ञेयः पूर्वोक्तसंदर्भादनुत्साहोप्यनादरः । प्रोषधितस्यास्य दोषोतीचारसंक्रकः ॥ २१०॥ स्यात्समृत्यनुपस्थानं दूषणं प्रोषधस्य तम् ।

अनैकाम्यं तदेव स्याह्यक्षणाद्यि छक्षणम् ॥ २११ ॥ प्रोषधोपवासस्यात्र लक्षणं कथितं मया। इतः संख्योपभोगस्य परिभोगस्य चोच्यते ॥ २१२ ॥ निर्दिष्टं लक्षणं पूर्वं परिभोगोपभोगयोः। तयोः संख्या प्रकर्तव्या सागारैर्व्रतधारिभिः ॥ २१३ ॥ सन्ति तत्राप्यतीचाराः पद्म सूत्रोदिता बुधैः। परिहार्याः प्रयत्नेन श्रावकैर्धमेवेदिभिः ॥ २१४ ॥ तत्सूत्रं यथा-सचित्तसवन्धसन्मिश्राभिषवदुःपकाहाराः। चिकीषंत्रिप तत्संख्यां सचित्तं यो न मुञ्जिति। दोषः सचित्तसंक्षोस्य भवेत्संख्यात्रतस्य सः ॥ २१५ ॥ तथाविधोपि यः कश्चिबेतनाधिष्ठितं च यत्। वस्तुसंख्यामकुर्वाणो भवेत्सम्बन्धदृषणम् ॥ २१६ ॥ मिश्रितं च सचित्तेन वस्तुजातं च वस्तुना। स्वीकुर्वाणोप्यतीचारं सन्मिश्रारुयं च न त्यजेत् ॥ २१७ ॥ आहारं स्निग्धमाहिश्च ? दुर्जेरं जठरामिना । असंख्यातवतस्तस्य दोषो दुष्पक्कसंज्ञकः ॥ २१८ ॥ उक्तातिचारनिर्युक्तं परिभोगोपभोगयोः । संख्यावतं गृहस्थानां श्रेयसे भवति ध्रुवम् ॥ २१९ ॥ अतिथिसंविभागाल्यं व्रतमस्ति व्रतार्थिनाम् । सर्वत्रतशिरोरत्नमिहामुत्र सुखप्रदम् ॥ २२०॥ ईषन्न्यूने च मध्याहे कुर्याद् द्वारावलोकनम्। दातुकामः सुपात्राय दानीयाय महात्मने ॥ २२१ ॥ तत्पात्रं त्रिविधं क्षेयं तत्राप्युत्कृष्टमादिमम्। द्वितीयं मध्यमं ज्ञेयं तृतीयं तु जधन्यकम् ॥ २२२ ॥ उक्तं च।

> उत्कृष्टपात्रमनगारमणुत्रताढयं मध्यं त्रतेन रहितं सुदृशं जघन्यम् ।

निर्दर्शनं व्रतनिकाययुतं कुपात्रं युग्मोज्झितं नरमपात्रमिदं हि विद्धि। एतेष्वन्यतमं प्राप्य दानं देयं यथाविधि। प्रासुकं शुद्धमाहारं विनयेन समन्वितम् ॥ २२३ ॥ पात्रालाभे यथाचित्ते पश्चात्तापपरो भवेत्। अधमे विफलं जन्म भूयोभूयश्च चिन्तयेत् ॥ २२४॥ कुपात्रायाप्यपात्राय दानं देयं यथायथम् । केवलं तत्क्रपादानं देयं पात्रधिया न हि ॥ २२५ ॥ अस्ति सूत्रोदितं शुद्धं तत्रातीचारपष्ट्रकम्। अतिथिसंविभागाख्यत्रतरक्षार्थं परित्यजेत् ॥ २२६ ॥ यथा-सचित्तानिश्लेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकाला-तत्सूत्रं तिक्रमाः । सचित्ते पद्मपत्रादौ निक्षेपोऽन्नादिवस्तुनः। दोषः सचित्तनिक्षेपो भवेदन्वर्थसंज्ञकः ॥ २२७ ॥ अपिधानमावरणं सचित्तेन ऋतं यदि । स्यात्सचित्तापिधानारूयं दूषणं व्रतधारिणः ॥ २२८॥ आस्माकीनं सुसिद्धात्रं त्वं प्रयच्छेति योजनम् । दोषः परापदेशस्य करणाख्यो व्रतात्मनः ॥ २२९ ॥ प्रयच्छन्नच्छमन्नादि गर्वमुद्धहते यदि । दूषणं लभते सोपि महामात्सर्थसंज्ञकम्।। २३०॥ ईपन्न्यूनाश्च मध्यान्हाद्दानकालाद्धोथवा । ऊर्ढं तद्भावनाहेतोदीषः कालव्यतिक्रमः ॥ २३१ ॥ एतेर्देषिर्विनिर्मुक्तं पात्रेभ्यो दानमुक्तमम्। अतिथिसंविभागाख्यत्रतं तस्य सुखाप्तये ॥ २३२ ॥ यथात्मज्ञानमाख्यातं संख्यात्रतचतुष्टयम् । अस्ति सञ्जेखना कार्या तद्वता मारणान्तका ॥ २३३ ॥ सोस्ति सहेखनाकालो जीर्णे वयसि चाथवा।

दैवाद्वोरोपसर्गेऽपि रोगेऽसाध्यतरेऽपि च ॥ २३४ ॥ क्रमेणाराधनाशास्त्रप्रोक्तेन विधिना व्रती । वपुषश्च कषायाणां जयं कृत्वा तनुं त्यजेत् ॥ २३५ ॥ धन्यास्ते वीरकर्माणो ज्ञानिनस्ते त्रतावहाः। येषां सहेखनामृत्युः निष्प्रत्यूहतया भवेत् ॥ २३६ ॥ दोषाः सूत्रोदिताः पञ्च सन्त्यतीचारसंज्ञकाः । अन्यसङ्खेनायास्ते संत्याज्याः पारलौकिकैः ॥ २३७ ॥ तत्सूत्रं यथा-जीवितमरणाशंसा मित्रानुरागसुखानुबन्धनिदा-नानि । आशंसा जीविते मोहाद् यथेच्छेदपि जीवितम्। यदि जीव्ये वरं तावहोषोऽयं यत्समस्यते ॥ २३८ ॥ आशंसा मरणे चापि यथेच्छेन्मरणं द्रतम्। वरं मे मरणं तूर्णं मुक्तः स्यां दुःखसंकटात् ।। २३९ ।। दोपो मित्रानुरागाख्यो यन्नेच्छेन्मरणं कचित् । पुरस्तान्मित्रतो मृत्युर्वरं पश्चात्र मे वरम् ॥ २४० ॥ दोषः सुखानुबन्धारूयो यथात्रास्मीह दुःखवान् । मृत्वापि व्रतमाहात्म्याद् भविष्येऽहं सुखी कचित् ॥ २४१ ॥ दोषो निदानबन्धाख्यो यथेच्छेन्मरणं कुधीः। भवेयं व्रतमाहात्म्याद्स्य घाताय तत्परः ॥ २४२ ॥ यदि वा मरणं चेच्छेनमोहोद्रेकात्स मृढधीः। भवेयं चोपकाराय मित्रस्यास्य व्रतादितः ॥ २४३ ॥ यदिवा मरणं चेच्छेद्ज्ञानाद्वा सुखाशयाः। भूयान्मे त्रतमाहात्म्यात्खर्गश्रीरद्विवादिनी ॥ २४४ ॥ एतैर्दोषैनिनिर्मुक्तमन्खसङ्खनावतम् । स्वर्गापवर्गसौख्यानां सुधापानाय जायते ॥ २४५ ॥

उक्ता सहेखनोपेता द्वादशक्रतभावनाः । एताभिक्रतप्रतिमा पूर्णतां याति सुस्थिता ॥ २४६ ॥

इति श्रीस्याद्वादानवद्यगद्यपद्यविद्याविद्यादद् विद्वन्मणिराजमस्य विरचितायां श्रावकाचारापरनाम लाटीसंहितायां साधुश्री दूदात्मज फामन मनःसरोजारविन्दविकादानैक- \* मार्तण्डमण्डलायमानायां मृषात्यागादिलक्ष-णाणुवतचतुष्क गुणव्रतिविक दिक्षाव्रत चतुष्ट्य प्रतिमा प्रतिपादकः षष्टः सर्गः।

## अथ सप्तमः सर्गः ।

द्वादशत्रतरूपं यद् व्रतं सदगृहमेथिनाम् । साधुदूदाङ्गजोद्धारभृयाद्वो नामफामनः ॥ १॥ इत्याशीर्वादः ।

द्वाद्शत्रतशुद्धस्य विशुद्धेश्वातिशायितः ।
युक्तमुत्कृष्टाचरणमिच्छतस्तत्पदं मुदं ॥ १ ॥
स्यात्सामायिकप्रतिमा नाम्ना चाप्यस्तिसंख्यया ।
तृतीया त्रतह्तपा स्यात्कर्तव्या वेश्मशािष्ठिमः ॥ २ ॥
त्रतानां द्वादशं चात्र प्रतिपाल्यं यथोदितम् ।
विशेषाद्पि कर्तव्यं सम्यक् सामायिक त्रतम् ॥ ३ ॥
नतु त्रतप्रतिमायामेतत्सामायिकत्रतम् ।
तदेवात्र तृतीयायां प्रतिमायां तु किं पुनः ॥ ४ ॥
सत्यं किन्तु विशेषोस्ति प्रसिद्धः परमागमे ।
सातिचारं तु तत्र स्याद्त्रातीचारविवर्जितम् ॥ ५ ॥
किञ्च तत्र त्रिकालस्य नियमो नास्ति देहिनाम् ।
अत्र त्रिकालनियमो सुनेर्मूलगुणादिकन् ॥ ६ ॥

तत्र हेतुवशात्कापि कुर्यात्कुर्यात्रवा कचित् । सातिचारत्रतत्वाद्वा तथापि न व्रतक्षतिः ॥ ७ ॥ अत्रावदयं त्रिकालेपि कार्यं सामायिकं जगन्। अन्यथा व्रतहानिः स्यादतीचारस्य का कथा ॥ ८ ॥ अन्यत्राप्येवमित्यादि यावदेकादशस्थितिः। व्रतान्येव विशिष्यन्ते नार्थोद्र्थान्तरं कचित् ॥ ९॥ शोभतेऽतीव संस्कारात् साक्षादाकरजो मणिः। संस्कृतानि व्रतान्येव निर्जराहेतवस्तथा ॥ १० ॥ स्यात्त्रोषधोपवासाख्या चतुर्थी प्रतिमा शुभा। कर्तव्या निर्जराहेतुः संवरस्यापि कारणम् ॥ ११ ॥ अस्यत्रापि समाधानं विदितव्यं तदुक्तवत् । सातिचारं च तत्र स्याद्त्रातीचारवार्जितम् ॥ १२ ॥ द्वादशत्रतमध्येपि विद्यते प्रोषधं व्रतम् । तदेवात्र समाख्यानं विशेषस्त वित्रक्षितः ॥ १३ ॥ अवश्यमपि कर्तव्यं चतुर्थप्रतिमाव्रतम् । कर्मकाननकोटीनामस्ति दावानलोपमम् ॥ १४॥ पञ्चमी प्रतिमा चास्ति अतं सागारिणामिह । तत्सचित्रपरित्यागलक्षणं भक्ष्यगोचरम् ॥ १५॥ इतःपूर्वं कदाचिद्वे सचित्तं वस्तु भक्षयेत्। इतः परं स नास्नुयात्सिचतं तज्जलाद्यपि ॥ १६ ॥ भक्षणेऽत्र सचित्तस्य नियमा न तु स्पर्शने । तत्स्वहस्तादिना कृत्वा प्रासुकं चात्र भोजयेत् ॥ १७ ॥ रात्रिभक्तपरित्यागळक्षणा प्रतिमास्ति सा । विख्याता संख्यया षष्ठी सद्मस्यश्रावकोचिता ॥ १८ ॥ इतःपूर्वं कदाचिद्वा पयःपानादि स्याभिशि । इतः परं परित्यागः सर्वथा पयसोपि तत् ॥ १९ ॥

यद्वा विद्यते नात्र गन्धमाल्यादिछेपनम् । नापि रोगोपशान्त्यर्थं तैलाभ्यक्वादि कर्मतत् ॥ २० ॥ किन्न रात्री यथा भुक्तं वर्जनीयं हि सर्वदा। दिवा योषिद्वतं चापि षष्ठस्थानं परित्यजेत् ॥ २१ ॥ अस्ति तस्यापि जन्मार्द्धं ब्रह्मचर्याधिवासितम् । तद्रईंसर्वसन्याससनाथं फलवन्महृत् ॥ २२ ॥ नहि कालकलैकापि काचित्तस्यास्ति निष्फला। मन्ये साधुः स एवास्ति कृती सोपीह बुद्धिमान् ॥ २३ ॥ सप्तमी प्रतिमा चास्ति ब्रह्मचर्याह्वया पुनः। यत्रात्मयोषितश्चापि त्यागो नि:शस्यचेतसः ॥ २४ ॥ कायेन मनसा वाचा त्रिकालं वनितारतम्। कुतानुमननं चापि कारितं तत्र वर्जयेत् ॥ २५ ॥ अस्ति हेतुवशादेष गृहस्था मुनिरर्थतः । ब्रह्मचर्यत्रतं यस्माद् दुर्घरं त्रतसन्ततौ ॥ २६ ॥ हेतुस्तत्रास्ति विल्यातः प्रत्याख्यानावृतेर्यथा । विपाकात्कर्मणः सोपि नेतुं नाईति तत्पदम् ॥ २७ ॥ उद्यात्कर्मणो नाग्न्यं कर्तुनालमयं जनः। श्चुत्पिपासादि दुःखं च सोदुं न क्षमते यतः ॥ २८ ॥ ततोऽशक्यः गृहत्यागः सद्मन्येवात्र तिष्टते । वैराग्यस्य परां काष्टामधिरूढः स शुद्धधीः ॥ २९ ॥ इतः प्रभृति सर्वेपि यावदेकादशस्थितिः । इयद्रस्तावृताश्चापि विज्ञेया मुनिसन्निभाः ॥ ३० ॥ अष्टमी प्रतिमा साद्य प्रोवाच वद्तां वरः। सर्वतो देशतश्चापि यत्रारम्भस्य वर्जनम् ॥ ३१ ॥ इतः पूर्वमतीचारो विद्यते वधकर्मणः। सचित्तरपर्शनत्वाद्वां खहस्तेनाम्भसां यथा ॥ ३२ ॥

इतः प्रभृति यद्द्रव्यं सचित्तं सिललादिवत् । न स्पर्शति स्वहस्तेन वह्नारम्भस्य का कथा ॥ ३३ ॥ तिष्ठेत्स्वबन्धुवर्गाणां मध्येप्यन्यतमाश्रितः। सिद्धं भक्तयादि भुञ्जीत यथारुव्धं मुनिर्यथा ॥ ३४ ॥ कापि केनावहूतस्य बन्धुनाथसधर्मिणा। तद्गेहे भुञ्जमानस्य न दोषो न गुणः पुनः ॥ ३५ ॥ किञ्चायं सग्नस्वामित्वे वर्तते व्रतवानि । अवागादशमथानान्नापरान्नपरायणः ॥ ३६ ॥ प्रक्षालनं च वस्त्राणां प्रासुकेन जलादिना । कुर्योद्वा स्वस्य हस्ताभ्यां कारयेद्वा सधर्मिणा ॥ ३७ ॥ बहुप्रलिपतेनालमात्मार्थं वा परात्मने। यत्रारम्भस्य छेशोस्ति न कुर्यात्तामिपिकियाम् ॥ ३८ ॥ नवमं प्रतिमास्थानं त्रतं चास्ति गृहाश्रये। यत्र स्वर्णोदिद्रव्यस्य सर्वतस्यजनं स्मृतम् ॥ ३९ ॥ इतः पूर्वं सुवर्णादिसंख्यामात्रापकर्षणः । इतप्रभृतिवित्तस्य मृलादुन्मृलनं व्रतम् ॥ ४० ॥ अस्यात्मैकशरीरार्थं वस्रवेदमादि स्वीकृतम्। धर्मसाधनमात्रं वा शेषं निःशेषणीयताम् ॥ ४१ ॥ स्यात्पुरस्तादितो यावत्स्वामित्वं सग्नयोषिताम्। तत्सर्वं सर्वतस्त्याज्यं निःशल्यं जीवनावधि ॥ ४२ ॥ शेषो विधिस्तु सर्वीपि ज्ञातव्यः परमागमात्। सानुवृत्तं व्रतं यावत्सर्वत्रवैष निश्चयः ॥ ४३ ॥ त्रतं दशमस्थानस्थमननुमननाह्यम्। यत्राहारादिनिष्पत्तौ देया नानुमतिः कचित् ॥ ४४ ॥ आदेशोनुमतिश्राज्ञा सैवं कुर्वितिळक्षणा। यद्वा स्वतः कृतेनादौ प्रशंसानुमातः स्मृता ॥ ४५ ॥

अयं भावः स्वतः सिद्धं यथालब्धं समाहरेत्। तपश्चेच्छानिरोधाख्यं तस्यैव किछ संबर: ॥ ४६ ॥ इद्मिदं कुरु मैवेद्मित्यादेश न यच्छति। मुनिवत्प्रासुकं शुद्धं यावदत्रादि भोजयेत् ॥ ४७ ॥ गृहे तिष्ठेद हतस्थोषि सोयमश्रीद्रि स्फूटम् । शिरः क्षौरादि कुर्याद्वा न कुर्याद्वा यथामतिः ॥ ४८ ॥ अद्य यावद्यथालिङ्गो नापि वेषधरो मनाक्। शिखासुत्रादि दध्याद्वा न दध्याद्वा यथेच्छया ॥ ४९ ॥ तिष्ठेदेवालये यद्वा गेहे सावद्यवर्जिते। स्वसम्बन्धिगृहे भुक्ते यद्वाहूतोन्यसद्यनि ॥ ५० ॥ एवमित्यादिदिग्मात्रं व्याख्यातं दशमन्नतम् । पुनरुक्तभयादत्र नोक्तमुक्तं पुनः पुनः ॥ ५१ ॥ व्रतं चैकादशस्थानं नाम्नानुहिष्टभोजनम्। अर्थादीषन्मुनिस्तद्वान्निर्जराधिपतिः पुनः ॥ ५२ ॥ समुद्दिश्य कृतं यावद्रत्रपानौषधादि यत्। जाननेवं न गृह्णीयान्नूनमेकाद्शव्रती ॥ ५३ ॥ सर्वतोस्य गृहत्यागो विद्यते सन्मुनेरिव । तिष्ठेहेवालये यद्वा वने च मुनिसन्निधौ ॥ ५४ ॥ उत्कृष्टः श्रावको द्वेधा श्लद्धकश्चैलकस्तथा। एकादशत्रतस्थी द्वी स्तो द्वी निर्जरकी क्रमात् ॥ ५५ ॥

एयारिम्महाणे उक्तिहो सावश्रो हवे दुविहो। वच्छेयधरो पढमो कोवीणपरिग्गहो विदिश्रो॥ तत्रैलकः स गृह्णाति वस्नं कौपीनमात्रकम्। लोचं स्मश्रुशिरोलोन्नां पिच्छिकां च कमण्डलुम्॥ ५६॥ पुस्तकाद्यपिधिश्चैव सर्वसाधारणं यथा।

उक्तं चा।

सूक्ष्मं चापि न गृह्णीयादीषत्सावद्यकारणम् ॥ ५७ ॥ कौपीनोपधिमात्रत्वाद् विना वाचंयमिकिया। विद्यते चैळकस्यास्य दुईरं व्रतधारणम् ॥ ५८ ॥ तिष्टेचैत्यालये संघे वने वा मुनिसन्निधौ। निरवद्ये यथास्थाने शुद्धे शून्यमठादिषु ॥ ५९ ॥ पूर्वोदितकमेणैव कृतकर्मावधावनात्। ईषन्मध्याह्नकाले वै भोजनार्थमटेत्पुरे ॥ ६० ॥ ईर्यासमितिसंशुद्धः पर्यटेद्गृहसंख्यया । द्वाभ्यां पात्रस्थानीयाभ्यां हस्ताभ्यां परमश्रुयात् ॥ ६१ ॥ दद्याद्धर्मीपदेशं च निर्व्याजं मुक्तिसाधनम्। तपो द्वादधा कुर्यात्प्रायश्चित्तादि वाचरेत् ॥ ६२ ॥ श्चलकः कोमलाचारः शिखासूत्राङ्कितो भवेत्। एकवस्नं सकौपीनं वस्नपिच्छकमण्डलुम् ॥ ६३ ॥ भिक्षापात्रं च गृह्णीयात्कास्यं यद्वाप्ययोमयम् । एषणादोषनिर्मुक्तं भिक्षाभोजनमेकशः ॥ ६४ ॥ औरं इमश्रुशिरोलोम्नां शेषं पूर्ववदाचरेत्। अतीचारे समुत्पन्ने प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ ६५ ॥ यथा निर्दिष्टकाले स भोजनार्थं च पर्यटेत्। पात्रे भिक्षां समादाय पञ्जागारादिहालिवत् ॥ ६६ ॥ तत्राप्यन्यतमे गेहे दृष्ट्रा प्रासुकमम्बुकम्। क्षणं चातिथिभागाय संप्रेक्ष्याचं च भोजयेत् ॥ ६७ ॥ दैवात्पात्रं समासाच दचाहानं गृहस्थवत् । तच्छेषं यत्स्वयं भुंक्ते नोचेत्कुर्यादुषोषितम् ॥ ६८ ॥ किञ्च गन्धादिद्रव्याणामुपलब्धौ सधार्मिभिः। अहेद्धिम्बादिसाधूनां पूजा कार्या मुदात्मना ॥ ६९ ॥ किञ्चात्र साधकाः केचित्केचिद्गृहाह्नयाः पुनः ।

वाणप्रस्थाख्यकाः केचित्सर्वे तद्वेशधारिणः ॥ ७० ॥ श्चलकीवित्कया तेषां नात्युप्रं नातीव मृदुः। मध्यवर्तिवतं तद्वत्पन्त गुर्वात्मसाक्षिकम् ॥ ७१ ॥ अस्ति कश्चिद्विशेषोत्र साधकादिषु कारणात्। अगृहीतत्रताः कुर्युर्वताभ्यासं व्रताशयाः ॥ ७२ ॥ समभ्यस्तत्रताः केचिद् त्रतं गृह्णान्ति साहसात्। न गृह्णन्ति व्रतं केचिद् गृहे गच्छन्ति कातराः ॥ ७३ ॥ एवमित्यादि दिग्मात्रं मया प्रोक्तं गृहिवतम्। हगाद्येकादशं यावत् शेषं ज्ञेयं जिनागमात् ॥ ७४ ॥ अस्युत्तरगुणं नाम्नां तपो द्वादशधा मतम्। सुचामात्रं प्रवक्ष्यामि देशता वतधारिणाम् ॥ ७५ ॥ यथा-अनशनावमोद्येवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्याग विविक्तशय्यासन कायक्वेशा बाह्यं तपः। खाद्यादिचतुर्द्धाहारसन्यासोऽनशनं मतम्। केवलं भक्तसलिलमवमोद्यमुच्यते ॥ ७६ ॥ त्रिचतुःपञ्चषष्ठादिवस्तूनां संख्ययाऽशनम्। सद्मादिसंख्यया यद्वा वृत्तिसंख्या प्रचक्ष्यते ॥ ७७ ॥ मधुरादिरसानां यत्समस्तं व्यस्तमेव वा। परित्यागो यथाशक्ति रसत्यागः स स्वक्ष्यते ॥ ७८ ॥ एकान्ते विजनस्थाने सरागादिदोषोज्झिते। शय्या यद्वासनं भिन्नं शय्यासनमुदीरितम् ॥ ७९ ॥ आतापनादियोगेन बीर्यचर्यासनेन वा । वपुषः क्रेशकरणं कायक्रेशः प्रकीर्तितः ॥ ८० ॥ षोढा वाह्यं तपः प्रोक्तमेवमित्यादिलक्षणैः। अधुना छक्ष्यतेऽस्माभिःषोढा वाभ्यन्तरं तपः ॥ ८१ ॥ तत्सूत्रं यथा-प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्यु-त्तरम् ।

प्रायो देषेऽप्यतीचार गुरौ सम्याभवेदिते।

उदिष्टं तेन कर्तव्यं प्रायिश्वत्त तपः स्मृतम्॥ ८२॥

गुर्वादीनां यथाप्येषामभ्युत्थानं च गौरवम्।

क्रियते चात्मसामध्योद्विनयाख्यं तपः स्मृतम्॥ ८३॥

तपोधनानां दैवाद्वा ग्लानित्वं समुपेयुषाम्।

यथाशक्ति प्रतीकारो वैयावृत्यः स उच्यते॥ ८४॥

नैरन्तर्येण यः पाठः क्रियते सृरिसिन्नधौ।

यद्वा सामायिकी पाठः स्वाध्यायः स स्मृतो बुधैः॥ ८५॥

शारीरादिममत्वस्य त्यागो यो ज्ञानदृष्टिभिः।

तपःसंज्ञः सुविख्याते। कायोत्सर्गो महर्षभिः॥ ८६॥

कृत्स्नचिन्तानिरोधेन पुंसःशुद्धस्य चिन्तनम्।

एकामलक्षणं ध्यानं तदुक्तं परमं तपः॥ ८७॥

एवमित्यादिदिग्मात्रं षोढा चाभ्यन्तरं तपः।

निर्दिष्टं कृपयाऽस्माभिर्देशतो व्रतधारिणाम्॥ ८८॥

अक्षरमात्रपदस्वरहीनं व्यञ्जनसन्धिववर्जितरेफम् । साधुभिरत्र मम क्षमितव्यं को न विमुद्यति शास्त्रसमुद्रे ॥ ८९ ॥

इति श्रीस्याद्वादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारद् विद्वन्मिणराजम्ल-विरचितायां श्रावकाचारापरनाम लाटीसंहितायां साधु-श्रीदृदात्मजफामनमनःसरोजारविन्दविकाशनमार्त-ण्डमण्डलायमानायां सामायिकप्रतिमाद्येकादश-प्रतिमापर्यन्तवर्णनं नाम सप्तमः सर्गः।

## प्रन्थकर्तुः प्रशस्तिः ।

सामायिकाद्यनुद्दिष्टपर्यन्तं प्रतिमावतम् । साधुदूदाङ्गजोद्दामफामनाय श्रियं दिशेत् ॥

इत्याशीर्वादः ।

किमिदमिह किलास्ते नाम सम्बत्सरादि, नरपति रपि कःस्यादत्र साम्राज्यकल्पः। कृतमपि कमिदं भो केन कारापितं यन, शृणु तदिति वदिद्भः स्तूयतेऽद्य प्रशस्तिः ॥ १ ॥ (श्री)नृपतिविक्रमादित्यराज्ये परिणते सति । सहैकचत्वारिंशद्भिरब्दानां शतषोडश ॥ २ ॥ तत्रापि चाश्विनीमासे सितपक्षे शुभान्विते। दशम्यां च दाशरथे शोभने रविवासरे ॥ ३ ॥ अस्ति साम्राज्यतुल्योसी भूपतिश्चाप्यकव्बरः। महद्भिर्मण्डलेशैश्च चुम्बितांहिपदाम्बुजः ॥ ४ ॥ अस्ति दैगम्बरो धर्मो जैनः शम्मैंककारणम् । तत्रास्ति काष्ट्रासंघश्च क्षालितांहःकदम्बकः ॥ ५ ॥ तत्रापि माथुरो गच्छो गणः पुष्करसंज्ञकः। लोहाचार्यान्वयस्तत्र तत्परंपरया यथा ॥ ६ ॥ नाम्ना कुमारसेनोऽभूद्भाट्टरकपदाधिपः। तत्पट्टे हेमचन्द्रोऽभूद्भट्टारकशिरोमणिः ॥ ७॥ तत्पट्टे पद्मनन्दी च भट्टारकनभोंशुभान्। तत्पट्टेऽभूद्भट्टारको यशस्कीर्तिस्तपानिधिः ॥ ८॥ तत्पट्टे क्षेमकीर्तिः स्यादच भट्टारकाप्रणी। तदाम्नाये सुविख्यातं पत्तनं नाम डौकिन ॥ ९॥ तत्रत्यः श्रावको भारु भार्यास्तिस्त्राऽस्य धार्मिकाः। कुळशीलवयोरूप धर्मबुद्धिसमन्विताः ॥ १० ॥ ९ ला. सं.

नाम्ना तत्रादिमा मेघी द्वितीया नाम रूपिणी। रत्नगर्भा धरित्रीव तृतीया नाम देविंछा ॥ ११ ॥ योषितो देविलाख्यायाः पुंसो भारूसमाह्ययात्। चत्वारस्तत्समाः पुत्राः समुत्पन्नाः क्रमादिह ॥ १२ ॥ तत्रादिमः सुतो दूदो द्वितीयः ठुकराह्वयः। तृतीयो जगसी नाम्ना तिलोकोऽभश्रतुर्थकः ॥ १३ ॥ दूदाभार्यो कुळांगासी न्नामा स्याता उवारही। तयोः पुत्रास्त्रयः साक्षादुत्पन्नाः कुढदीपकाः ॥ १४ ॥ आद्यो न्योता द्वितीयस्तु भोल्हा नाम्नाथ फामनः। न्योता संघाधिनाथस्य द्वे भार्ये शुद्धवंशजे ॥ १५ ॥ आद्या नाम्ना हि पदाही गौराही द्वितीया मता। पद्माहीयोषितस्तत्र न्योतसंघाधिनाथतः ॥ १६ ॥ पुत्रश्च देईदासः स्यादेकोपि लक्षायते । गौराहीयोषितः पुत्राश्चत्वारो मद्नोपमाः ॥ १७ ॥ न्योतासंघाधिनाथस्य स्ववंशावनिचिक्रणः । तत्राद्योङ्गजो गोपा हि सामा पुत्रो द्वितीयकः ॥ १८ ॥ त्तीयो घनमहोस्ति ततस्तुर्यो नरायणः। भावी देईदासस्य रामृही प्रथमा मता ।। १९॥ कामृही द्वितीया झेया भर्तुइच्छन्दानुगामिनी। रामूहीयोषितः पुत्रा देईदासस्य सम्रनि ॥ २० ॥ प्रथमाश्चारूयया साधू ।द्वतीयो हरदासकः। ताराचन्द्रः तृतीयः स्याचतुथस्तेजपालकः ॥ २१ ॥ पद्ममो रामचन्द्रश्च पद्मापि पाण्डवीपमाः। साधूभार्या मधुरी च या गङ्गा शुद्धवंशजा ॥ २२ ॥

१ 'सं १ पुस्तके । देवला । इतिपाउः ।

गोपाभार्या समाख्याता अजवा शुद्धवंशजा। सामाभार्या च पूरी स्याङ्गावण्यादिगुणान्विता ॥ २३ ॥ घनमञ्जस्य भायो स्याद्विख्याता हि उद्धरही। भोल्हासंघाधिनाथस्य भार्यास्तिसः कुलांगनाः ॥ २४ ॥ छाजाही योषितः पुत्राः पञ्च प्रोचण्डविक्रमाः। प्रथमो बालचन्द्रः स्याङ्गालचन्द्रो द्वितीयकः ॥ २५ ॥ नृतीयो निहालचन्द्रश्चतुर्थी गणेशाह्वयः। कनिष्टोपि गुणोत्कृष्टः पञ्चमस्तु नरायणः ॥ २६ ॥ एते पञ्चापि पुत्राश्च जैनधर्मपरापणाः। र्वाधू ही योषित: पुत्री जानकी यसुतोपमी ॥ २०॥ भोल्हासंघाधिनाथस्य वणिजां चक्रवर्तिनः । प्रथमको हरदास: कृष्णराजबलोपम: ॥ २८ ॥ द्वितीयो भावनादासः शत्रुकाष्ठद्वानलः । वालचन्द्रस्य सङ्कार्या करमाया स्यात्कुलांगना ॥ २९॥ लालचन्द्रभायी गोमा धर्मपत्नी पतिव्रता। निहालचन्द्रस्य भार्ये वंश्या नाम्ना च वीरणी ॥ ३० ॥ गणेशाख्यास्य सद्भार्या साध्वी नाम्ना सहोदरा । फामनसंघनाथस्य भार्ये द्वे शुद्धवंशजे ॥ ३१ ॥ आद्या द्वगरही ख्याता नाम्ना गंगा द्वितीयका। हूँगरही भार्याया: द्वौ पुत्रौ हि चिरजीविनौ ॥ ३२ ॥ रूडा स्यादादिमो नाम्ना माईदासो द्वितीयकः। गंगायाः योषितः पुत्रो मुख्यः कौजूसमाह्वयः ॥ ३३ ॥ रूडाभार्या च दूलाही तयोः पुत्री च ही स्मृती। प्रथमो भीवसी नाम्ना रायदासो द्वितीयकः ॥ स्ववंशगगने भूम्नि पुष्यदन्ताविवस्थितौ ॥ ३४ ॥

१ 'सं' पुस्तके 'प्रथमः कन्हरदासः' इतिपाटः । २ स पुस्तके "राघी-दासो " इतिपाटः ।

ज्झारू द्वितीयपुत्रस्य कटुरास्यस्य धर्मिणः ।
भार्या तिहुणाहि नाम्ना नाथू नाम सुतस्तयोः ॥ ३५ ॥
नाथूभार्या चिताल्ही म्यात्पुत्रो रूढा तयाईयोः ।
ज्झारू चतुर्थपुत्रस्य भार्या चुंही ममास्यया ॥ ३६ ॥
तयोः पुत्रस्तु गांगू स्यादात्मवंशावतसंकः ।
एते सर्वेपि जैनाः स्युः कीर्त्या संघेश्वराः स्मृताः ॥ ३० ॥
एतेषामिस्तिमध्ये गृहवृपरुचिमान् फामनः संघनाथ
स्तेनोचैः कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नाम लाटी ।
श्रेयोर्थं फामनीयैः प्रमुदितमनसा दानमानासनादैः
म्वोपज्ञाराजमहेन विदित्तिविदुपा माँपिना हैमचन्द्रे ॥ ३८ ॥

इतिश्रीवंशस्थितवर्णनम् ।

यावदृब्योमापगाम्भा नर्भास परिगतौ पुष्पदन्तौ दिवीशौ यावत्क्षेत्रे त्र दिव्या प्रभवित भरता भारती भारतेस्मिन् । तावत्सिद्धान्तमेतज्ञयतु जिनयतराज्ञया ख्यातस्रक्षम तावन्वं फामनाख्यः श्रियमुपस्रभतां जैनसंघाधिनाथः ॥ ३९॥

इत्याशीर्वाद्: ।

यावन्मेरुर्धरापीठे यावचंद्रदिवाकरौ । वाच्यमानं बुधैस्तावचिरं नन्दतु पुस्तकम् ॥ ४० ॥

२ ' स्त्रापिना ' अथवा ' स्त्राचिना ' इति ख पुम्तके ।

प्रन्थकर्तुः वंशवृक्षः ।

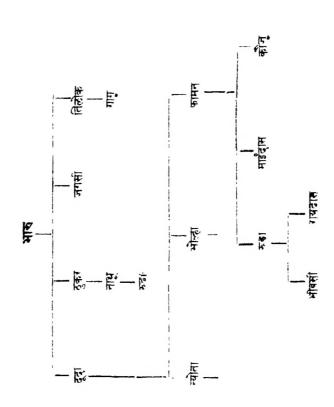

| भावनाद्स     |                   | Ēr.       |
|--------------|-------------------|-----------|
| नाग्यण हरदास | <u> </u>          | गमचन्द्र  |
| ;            | हु नारायण         | ने जपास्र |
| मंद्र मणेश   | यनमञ्ज            | ha        |
| निहालयंद्र   | साम<br>           | नागचन्द्र |
| । ।          | गोवा              | स्दाम     |
|              | -<br>इंड्राम<br>- |           |